



# वया का बोसला

भो पहाड़ी

्रकाश्यह, इलाहा**वाद** 

## **प्रथम संस्करण : १९४४**

| V | 11  | ٠           | N        | 1         | J | I |   | , , | 1 | 1  | , | I |     |       | )  | ŀ     | <b>)</b> | A  | Ĺ | R | 1   |
|---|-----|-------------|----------|-----------|---|---|---|-----|---|----|---|---|-----|-------|----|-------|----------|----|---|---|-----|
|   |     |             |          | N         |   | 2 | ľ | 1   | 7 | ĭ  | y | Γ | ľ   |       | Y_ | ٠.    |          |    |   |   |     |
| ( | 77: | <b>.</b> 5. | ٠        | . <b></b> |   | • |   |     |   | ٠, |   |   | ٠., |       |    |       |          | ٠. |   |   |     |
|   |     |             | 121      |           |   |   |   |     |   |    |   |   |     |       |    |       |          | ٠. | • |   | • • |
|   |     |             | d.<br>Tr |           |   |   |   |     |   |    |   |   |     | h<br> | ٠. | √<br> | o.       |    |   |   | • • |

दो रुपया श्राठ श्राना

340

### परिचय

इस बीच कुछ नई रचनाएँ जिलीं। वे इस संग्रह में संकितत हैं। पाँच जम्बी कहानियाँ हैं और दो 'रेडियो नाटिका'। कहानियाँ की जम्बाई देखकर कुछ मिन्नों ने कहा कि ये छोटे-छोटे उपन्यास से जगते हैं। मैं उनको फिर भी कहानी ही कहूँगा। 'रेडियो नाटिकाग्रों' का हिन्दी में सर्वधा श्रभाव सा है। उनमें ध्वनि के श्राधार पर ही सारे नाटक का वातावरण विस्तारित होता है; श्रतएव स्टेज तथा रेडियो-नाटक की शोजी श्रजग-श्रजग होती हैं। रेडियो-नाटकार्ओं को मांग इधर बद रही है। श्राशा है कि ये दो नाटिकाण्य कुछ रास्ता सुजमा सकेंगी।

इस युद्ध ने समाज के पुराने ढाँचे को तोड़ डाला है। श्रव पुरानी नजीरों को एकत्रित करके, उन पर फिर नए सिरे से विचार करना होगा। समाज में नई चिंगारियाँ उठी हैं। ६ श्रगस्त, १६६२ को बंगाल के श्रकाल ने डक जिया है। इतिहास की इन दो महत्वपूर्य घटनाश्रों पर विचार कर, साहित्य का नया मूक्यांकन करना पड़ेगा। श्राज के लेखक के लिए यह एक नई कसोटी बन गई है।

कहानियों के बीच बीच में समाचार पत्रों के उद्धरण श्रा गए हैं। उनको श्रांता सा न रख कर, साथ ही रहने दिया है। इसीबिए उन समाचार-पत्रों का श्राभार माने जेता हूँ।

ये कहानियाँ प्रगतिशीख नहीं हैं; न्योंकि इनमें वह कसोटी जागू नह

की गई है। पानों का प्रपना-व्यवना कार्य जेन्न है, उनको किसी 'वाद' के भार से दवाना मुसे अनुचित लगा।

जिस प्रकार भीगे कपड़े से पानी निचोड़ लेने पर भी उसमें कुछ नमी बाकी बच जाती है। उसी तरह से इन रचनाओं की भावुकता को सोक्ते से सुखाने की चेट्टा करने पर भी इनमें काफी नमी रह गयी है। सुखे बाटों से तीलने वाले समाजोचकों को ग्राज भी मैं सन्तोष न दे सकूंगा।

दीपावली, १६४४ ३१ ए, बेली रोड, प्रयाग

पहाड़ी

श्री स्थामाचरण काला श्रीर श्रीमती कमलादेवी को

| १. पतभाङ्                       | *** | 3           |
|---------------------------------|-----|-------------|
| २. रूस जर्मन सन्धि का ऋन्त      |     | ৩५          |
| ३. धुंघली रेखाएँ                |     | 0,3         |
| ४. एक चुटकी                     | *** | हेंंड्      |
| ५. युग युग द्वारा शक्ति की पूजा |     | १३१         |
| ६. जंजाल                        |     | <b>የ</b> ጽፈ |
| ७. वया का घोसला                 | *** | १⊏२         |

#### पतभड़

सरल ने लिखा था—'इस भुखमरी की कहानी सदियों तक लोगों के मन तथा हृदय पर सजीव रहेगी। आज से सैकड़ों वर्ष बाद, कुछ घटनाएँ 'नानी की कहानी' का नया स्वरूप बन कर, बड़ी-बूढ़ियों द्वारा सुनाई पड़ेंगी। देहाती कस्बों की सरायों के मुसाफिर, हरे भरे खेतों के खेतिहर, फसल को काटने वाले कमकर, शहर की बस्तियों के लोग, मध्यवर्गीय भद्रजन—ये सब हतिहास की इस बड़ी घटना का उल्लेख करेंगे। मदरसों के बच्चे सब कुछ सुन कर, उत्सुकता से भारत के फैले हुए नक्शे पर हिंछ फेरेंगे। उनकी आँखें गंगा, ब्रह्मपुत्र और दामोदर की घरती पर अटक जावेंगी, जो बंगाल एक अरसे से साहित्य, संस्कृति और कला की परम्पराओं में अप्रणी रहा है। वहीं आज एक भूचाल आया है।

'यह मेरी अपनी ही कहानी नहीं है । मैं तो उन लाखों में एक हूँ, जो इस तूफान में फँस गए हैं। मेरे हृदय की भावना, केवल मेरी अपनी ही नहीं है। यह उन लाखों का स्वर है, जो प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कहीं मेरी दुर्बलता मिले, तो माफ कर देना मुके। तूफान में उड़ता हुआ तिनका नहीं जानता कि उसकी गति क्या है ! वह इधर-उधर नहीं देख पाता है। उसकी अपनी कोई गति भी नहीं होती है। मैं वैसी ही एक सूखी पत्ती हूँ। जिसमें प्राण नहीं हैं। आज अपने बलवान परिवार से अपने को अलग पाती हूँ। मेरी आकांचाएँ इस शक्तिशाली वर्त्तमान ने मिटा डाली हैं। मैं नष्ट हो गई हैं .....

'तुमको भी पत्र न लिखती। कल रात एकाएक मेरे मन में अपने को नष्ट कर देने की भावना उठी। मैं अपने जीवन की प्यारी-प्यारी स्मृतियों को फैला कर, बारी-बारी से उनको नष्ट करने लगी। तभी मैंने अपने 'आँटोआफ' की कापी उठाई। उसमें कई हस्ताच् थे। गांधी, नेहरू, पटेल, नायहू, राजिन्द्र बाबू ……! एकाएक मेरे मन में एक विद्रोह उठा। वहाँ २१ मार्च, १९४० की तिथि आंकित थी।

'रामगढ़ काँग्रेस ! क्या बहाँ एक बड़ा त्कान नहीं उठा था ! नेत एक भारी निश्चय करने को ठान चुके थे। संध्या को त्राकाश में घने घा बादल छा गए। एकाएक बूँदा बाँदी शुरू हुई। सारा पंडाल श्रांधी-पार वाले त्कान से डगमगा उठा। हम घुटने-घुटने पानी को चीर कर श्रागे । गए थे। नेहरू जी की वह तसवीर याद है मुभो। वे साधारण वालिटियरों कतार के श्रगुश्रा बन कर, लोगों को राह दिखला रहे थे। श्रापर श्रद्धा मेरा माथा भुक गया। """ मैं 'श्रांटोश्राफ' की बात लिख रही थी तुमने मजाक करने के लिए एक पन्ने पर लिखा था—जीवन केवल घटनाश्रों का जाल ही नहीं है। वे घटनाएँ तो प्रगतिशील शक्तियों के लिए साधन मात्र हैं। नई शक्तियाँ सदा से नया रास्ता दिखलाती श्राई हैं।

'वे लाइनें चार विराम की भाँति मेरे आगे खड़ी हो गईं। मैं संभली। लगा कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। व्यर्थ ही घने आंधकार में भटक रहा हूँ। अकेले- आकेले जीवन में स्नापन बटोर लिया है। सोचा कि शायद तुम सही सा रास्ता सुभा सको। चिट्ठी इसी लिए तो लिख रही हूँ। आंथे तुम इसे पढ़ कर न जाने क्या सोचोंगे दे लेकिन जानती हूँ कि .....

केशव ने चिट्ठी पढ़ी, सन् १९४० और ४४ ! लगभग १५०० दिनों की दूरी । तिरपनवें अधिवेशन के राष्ट्राति मौलाना श्रबुलकलाम श्राजाद का कथन:—

'बृटिश सरकार ने भारतीय जनता की राय लिए विना ही भारत को एक 'युद्धस्थ देश' घोषित किया है। युद्ध में भारत के साधनों का दोहन किया जा रहा है। श्रतएव काँग्रेस इसे श्रपमान जनक समभती है। स्वाभिमानी श्रीर स्वतंत्रता प्रेमी जनता इस तरह की बात स्वीकार श्रथवा बर्दास्त नहीं कर सकती। ''''भारतीय जनता पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकती। भारतीय स्वाधीनता बृटिश साम्राज्यवाद श्रीर श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की सीमा के श्रन्तर्गत नहीं रह सकती।

सरल ने तभी पूछा था, "अब क्या होगा केशव ?" इससे पहिलो कि केशव कुछ कहे, बोली थी प्रेमलता, "क्यों क्या काँग्रेस का निश्चय कोई बन्धन है ? मैं सत्याग्रह से नहीं डरती, । पर गाँधीजी का रास्ता ग्रस्वीकार करती हूँ। जेल जाना तो इमारे लिए एक साधारण घटना है। वे भी यही कहते हैं।"

वे, प्रेमलता के पित श्राविनाश ! केशव उनको भली भौति पहचानता है । उनकी श्रापनी कोई विचारधारा नहीं है । वक्त श्रीर श्रावसर की पहचान करते, उनको श्राधक देरी नहीं लगती है । वे सार्वजनिक चेत्र में भी सब पिरिस्थितियों पर सावधानी से विचार किया करते हैं कि श्रगला कदम क्या होगा ! प्रेमलता एक तितली है, जो कि किसी प्रवाह में एकाएक मॅबरों के बीच फँस गई । श्राज उनकी पत्नी कहलाती है । लेकिन दरजा वरावरी का है । वह बिलकुल स्वतंत्र है । पित उसके साथ चलते हैं । वह रास्ता दिखलाती है ।

कभी सरल ने श्रनजाने सुनाई थी प्रेम की बातें। यह उसकी सब बातें कह दिया करती है। यही ा कि प्रेमलता श्रुवको पर शासन करना जानती है। श्रपनी लुभावनी बातों में मोह खेती है। उसमें एक जादू की शक्ति है। उसे इसका मारी घमंड है। यह कालेज भर में इसी प्रकार छल करके श्रपना कौतुक दिखलाया करती थी।

बात सच होगी। असाधारण सौंदर्य था उस प्रेमलता में। वह नुमायश में अव्हड़ सी घूमा करती थी। श्रीर 'सेवा संघ' की दूकान पर खड़ी होकर, कभी-कभी उस संस्था की पुस्तकें बेच लेती थी। पति 'सेवा संघ' के मंत्री थे। खादी के वस्त्र अपनाते थे। देवी जी स्वदेशी सिल्क की मूल्यवान खाड़ियाँ पहना करती थीं।

केशव सरल की वातें सुनकर कहता था, "तुम भी चाहती होगी सरल कि सब पर शासन किया करो यह पशुवों वाली प्रवृत्ति !"

"नहीं। नहीं !" बात कट जाती

"सरल तुमारे गाँधी जी.....!"

''तुम गांधी जी के बारे में यह क्या क्या कहा करते हो ?"

"मैं न! कल शाम त्ने उनका 'रघुपति राघव राजा राम' वाला

श्रजायबघर तो देख ही लिया है। जनता का नेता इस प्रकार उनकी श्रन्ध-विश्वास का पाठ पढ़ा रहा है। यह हमारी करोड़ों की जनता वर्षों से इन श्रंधिघश्वासों के कारण दासता की जंजीरों में जकड़ी रही है। श्रपने विचारों में श्रागे नहीं बढ़ सकी है। श्राज उनकी श्राड़ में चुपचाप स्थिर खड़ी है। सत्य के कुछ श्रनुभव श्रीर भगवान तो श्राज भी उन सब पर माया जाल फैलाए हुए हैं।"

"लेकिन मैं कहती हूँ.....।"

"में कब कह रहा हूँ तू उन सब को वेद वाक्य सा नहीं मानती है। पिश्चम वाले भारतवर्ष की सही तसवीर संपेरे, इमारतें और साधू ही देखते हैं। यहाँ अपार ज्ञान का भएडार तेरे ऋषियों ने भरा है। पर उस गोरखधंदें से बाहर निकल कर उसे समक्षता पड़ेगा।"

"श्रो, चलो पहिले चायपी श्रावें। यहाँ भी कैसी नई दुनियाँ बस गई है। सभी संपेरे हें श्रोर साधु! इस वीरान में श्राज नया जीवन श्राया है। बे भोपड़ियाँ श्रोर लाखों लोगों की भीड़। मैंने इस हलचल पर कभी विश्वास नहीं किया था। यह जागरूक संस्था है जिसके प्रति सदा से मेरी श्रद्धा रही है भारत के सब नेता श्रों की सरलता पर मैं मुग्ध हूँ। वे देखने में जितने सरला लगते हैं. श्रपने कार्यकम में उतने ही हढ़ हैं।"

केशव इँस पड़ा। सरल अप्रतिम हो चुप रह गई। कोई कुछ नहीं बोला। सरल खड़ी-खड़ी फुहारे से गिरती पानी की कनों को देख रही थी। चारों श्रोर एक नया जीवन था। वह जीवन, जहाँ कि राष्ट्रीयता की एक स्वस्थ, बयार वह रही थी। सारे वातावरणा में देश का भविष्य और युरोप के युद्ध की चर्चा थी, कांग्रेसी मंत्रि मंडल उजड़ चुके थे, नौकर शाही उनके दरवाओं पर मजबूत फौलादी कीलें ठोंक रही थी। कल ही 'विषय निर्वाचिनी' की बैठक में एम० एन० राय बड़ी देर तक अपना एकाकी अलाप छेड़े रहे। कई कैम्प हैं। श्रासाम, सीमाप्रान्त, महाकोशल, विदर्भ....। पूरे उन्नीस प्रान्तों के प्रतिनिधि श्राद्ध हुए थे।

श्रव जीवन उड़ेल डाला प्रेमलता ने, 'श्राप लोग श्रपने 'वादों' के

मारे भगड़ पड़ते हैं। हमें तो सरल ने चाय का न्योता दिया है। चली न फिर, इस मेह ने तो सारी रौनक फीकी करदी, सारी सुन्दरता नष्ट करदी।"

चाय पर बैठते हुए कहा केशव ने, "मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ।
यह एकं महायुद्ध हो रहा है। पहली सितम्बर को जर्मनी की सेनाएँ हिटलर
का श्रादेश पाकर पौलैंड का श्राद्ध करने के लिए बढ़ गई। यह द्वितीय
साम्राज्यवादी युद्ध की सुबह नहीं थी। स्पेन, चीन श्रीर ऋवीसीनिया के नागरिकों
के श्रिष्कारों को फासिस्तों द्वारा लुटते हुए ब्रिटेन श्रीर फान्स देख रहे थे।
ब्रिटेन संतुष्ट था कि वह अपने उपनिवेशों में रहने वाली श्रद्धतालिस करोड़
जनता का भाग्य विधाता है। फ्रांस के पास सात करोड़ जनता थी। अन्त में
ब्रिटेन श्रीर जर्मनी दो पूँजीवादी विचार धारा वाले देशों के बीच यह युद्ध
श्रारम्भ हो ग्या। जनता का कर्त्तब्य है कि वह इस युद्ध के विरुद्ध श्रावाज
उटाकर साम्राज्यवादियों के मद के नशे को चूर चूर कर दे।"

प्रेम तो चाय उड़ेलती हुई बोली, ''मैं इन लोगों से परेशान हूँ, ये लोग तो रोटियाँ खाते-खाते सोचते हैं कि गेहूँ पैदा करने वाला एक वर्ग है, बरतन बनाने वाला दूसरा वर्ग श्रीर रोटी सेंकने वाला तीसरा! तभी तो कहती हूँ, सरल कि कभी इन राजनीति को बघारने वाले विद्वानों के चक्कर में न पड़जाना मैं तो सुलावे में श्रा गई।''

"आप १" पुछा केशव ने।

"उनका काम क्या है १ मोटी मोटी किताबें खरीद लाते हैं और मुक्त कहते हैं कि देख इसे पढ़कर मुक्ते मालूम हो जायगा कि फासिस्त वाद कैसे उदय हुआ और पनपा है। खुद इतने आलसी हैं कि छै महीने में पूरे पन्ने तक नहीं काट पाते हैं। पिछले महीने बड़ी मुश्किल से 'टाप्स' खरीदने के लिए सौ रुपये जमा किए थे कि साठ रुपये की किताबों की बी० पी० आ गई। 'टाप्स' के बदले किताबें तो नहीं पहनी जा सकती हैं।"

सरल 'टोस्ट' पर मक्खन लगा रही थी। श्रव दाँत से एक दुकड़ा तोड़ कर चवाने लगी। वह केशव की दलील पर विश्वास नहीं करती है। वे बात-बात में गाँधी जी की बातों की नुकाचीनी किया करते हैं। चाय पर ही

यह पूछते न चुके कि बकरी का दुध तो नहीं होगा। लेकिन वह उनसे खास सी परिचित नहीं है। दो बार कुछ देर के लिए प्रेम के घर वे मिले थे। श्राज तीन दिन से साथ साथ हैं। प्रेम तो उनके व्यक्तित्व के भीतर श्रक्सर छुप जाने की चेष्टा करती है। कभी तो वह डर जाती है कि यह प्रेम तो.....! क्या वह केशव को भी छल रही है ? कभी-कभी वह अनुभव करती है कि प्रेमलता केशव पर शासन किया करती है। केशव अवाक-सा अक्सर उसे ताका करता है। प्रेम ने उसे केशव की कई बातें सुनाई हैं। वह उनके घर बहुधा टिक कर श्रपनी कई बातों को श्रसावधानी से घटना-घटना करके बखेर दिया करता था। कुछ बातें चतुरता से प्रेम संवार करके अपने में रख पाई है। वह उसके अति समीप सी है। सरल वह दरजा कब पाती है ? सुबह चाय का बिल प्रेम ने चुकाया तो वे कुछ नहीं बोले। दिन को खाने का बिल चुकाने के लिए उसने बदुग्रा खोला तो उन्होंने जल्दी-जल्दी 'वेटर' को दस रुपये का नोट दे दिया। वह श्रपनी दूरी की बात सोचकर चुप रह गई थी। कभी तो प्रेमलता के गुणों पर विचार करती ! वह उससे स्नेह करती है, फिर भी उसके विचारों से सहमत नहीं। प्रेम की युवकों को लुभाने वाली चमक के प्रति उसकी स्वामाविक विमुखता है । वह कभी-कभी प्रेम से बड़ी दूर हट जाती है। लेकिन उसकी मन मोहनी बातों को सुन कर चुप रह जाती है। कोई तक सामने नहीं लाती।

सरल ने प्याले में चाय उड़ेलना चाहा तो बोला केशव, "चौथा प्याला! नहीं बस।"

सरल खुद खुपचाप आलू की टिकिया लाने लगी। प्रेमलता तो चाय पीते-पीते हॅंस पड़ी। कहा था, "हम इस युद्ध से बड़ी दूर हैं। इसीलिए तो वह सब एक कल्पना मात्र रह जाता है।"

"कल्पना! आप क्या कह रही हैं प्रेम जी ? तीन सितम्बर को वायस-राय घोषणा कर चुके हैं कि हम भी इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। २९ सितम्बर को पोलैएड का पतन हुआ। २० मार्च को दलादिए ने फ्रांस के प्रधान मंत्रिस्व के पद से छुटकारा पा लिया। जनता इस युद्ध से दूर रहना चाहती है । साम्राज्यवादी गुट तो उनको बरबस अपनी ओर खींच लेना चाहता है। आज विज्ञान के युग का यह युद्ध आसान नहीं है, फासिस्तों को अपने सैनिक बल पर पूर्ण विश्वास है । उनकी भावना है कि राष्ट्रीय कल्याण सैनिक-संस्कृति पर निर्भर है।"

"श्रापने तो हमें प्रोफेसरों वाला लेकचर देना शुरू कर दिया है। हम तो ठहरी साधारण बुद्धि की। भला श्राप लोगों की तरह विद्वान कैसे हो सकती हैं। न राजनैतिक दाँव-पेंच जानती हैं श्रीर न वर्ग शुद्ध! मन श्राच्छी साड़ियाँ पहनने के लिए ललचाता है। नए फैशन श्रपनाना चाहती हैं। हमारा काम खादी के चौड़े पाजामे तथा कुरते से नहीं चल सकता है।"

प्रेमलता यह सुनाकर श्रव सरल से बोली, "तुभे क्या कहना है सरल ? त् तो बिलकुल गंगी बन जाती है। यह भली बात थोड़े ही है।"

सरल यह सब मुनकर भी चुप रही । प्रेमलता ने चाय की केतली उठाई। केशव के ना-ना करने पर भी उसके प्याले में चाय बनादी। केशव चीनी मिलाता रहा। अब तो उसने प्याला मुँह से लगा लिया। सरल अपने मन में प्रेमलता की यह शक्ति देखकर मुरभा गई। क्या वह प्रेम की भौति बात्नी बन कर उनको नहीं ठग एकती है। वह अभी उनके अपनत्व की सीमा के बाहर है। वे उसे अपना स्वीकार नहीं करते हैं। अन्यथा उसकी भावना की परवा अवश्य करते। प्रेमलता पित की दासी नहीं हैं। युग-युग द्वारा नारी को जो बेड़ियाँ पहनाई गई हैं, वे टूट गई हैं। प्रेम ने स्वयं तोड़ीं। किसी का मुँह नहीं ताका है। प्रेम नैतिकता के किसी तोल पर विश्वास नहीं करती है। क्यों दूसरे वह सब उस पर लागू करें। वह प्रेम को कांटे से तोलकर कि पित ही खरा है; परिवार के स्थापना की इस कसौटी को सही नहीं मानती है। न वह पित पर समस्त जीवन को निछावर कर देने वाली दलील स्वीकार करती है। उसका जीवन के प्रति अपना एक दृष्टिकोगा है। जिसे वह स्वयं प्रतिनिधि रूप में व्यक्त करती है।

पिछली एक संध्या को खाना खाते समय श्रविनाश से कहा था प्रेम-लता ने, "मन करता है कि तुमको छोड़कर चली जाऊं, उस प्रोफेसर के साथ, जो मुभे प्रेम पत्र लिख लिखकर दावा करता था कि सदा मेरा दास बनकर रहेगा।"

श्रविनाश चुप रहा, तो फिर बोली थी वह, "जीवन में छोटे छोटे सपने होते हैं। उनके बीच चलते हुए लगता है कि उनसे बिछुड़ जाने पर जीवन नष्ट हो जावेगा, फिर नए सपने ग्रपना जाल विछा देते हैं। पिछुलों के प्रति का वह मोह न जाने कहाँ छूट जाता है? तुम उनको घटना कहोगे। मैं उन पर स्वप्न सा विश्वास करती हूँ। क्यों म्हुट कह रही हूँ केंशव जी?"

केशव तो बोला; ''सरल मेरी वकील है । वही उत्तर दे देगी, जज रहा ऋविनाश।''

"श्रो, मैं तो तंग श्रा गई हूँ, श्रापकी 'पालिटिक्स' से, क्या वातें चालू थीं श्रोर श्रापने क्या तर्क श्रुरू कर दिया है। श्राज श्राप ज्यादा बातें नहीं करते हैं। कुछ कहूँगी तो बस बचाव दे दोगे कि मैं बोस बाबू के दल की हो गई हूँ। मेरी समफ से बोस बाबू ने गाँधी जी से ठीक बगावत की। राजनीति के दाँव-पेच में हार जाना भी जीत कहलाता है। गाँधीवादियों का षडयंत्र सफल रहा, बाम पन्नी एक कदम पीछे हट गए। लेकिन बोस बाबू के पीछे भी एक शक्ति है......

सरल सब सुन रही थी। चुपके से कान में पूछा था केशव ने, "तुके भी प्रेम पत्र लिखने आते हैं सरल ?"

"नहीं तो।"

"और सपने भी देखा करती है।"

"तुम चुप रहो केशव।".

लेकिन प्रेमलता खड़ी हो गई थी। उठकर बोली, "चलो केशव, बोस बाबू के कैम्प में चलें। वहाँ मेरी कुछ सहेलियाँ हैं। इन गाँधीवादियों को छोड़ देना ही उचित है। ये तो तीन साल से गाँधी जी के साथ हैं। आश्रम में शुद्ध खादी पहनते हैं श्रौर घर पर अपनी पुरानी स्ट्रों को ललचाई श्रांखों से ताका करते हैं। मुक्ते यह क्कूडा व्यवहार लगता है। सरल पुनर्जन्म मानती है। चाहती है कि श्रगले जन्म में श्राश्रम की वकरी बन कर रहे।"

सचमुच प्रेमलता उठ पड़ी। केशव हँसकर बोला, "प्रेम जी बोस बाबू की नीति से तो मेरा भी मतभेद है,"

> "आपका मतमेद। वह ऐसी कोई बात नहीं। श्रव श्राप चिलये न !" "चल सरल !"

''मैं बहुत थक गई हूं,"

श्रिधिक कुछ न कह कर प्रेमलता के साथ केशव चला गया। सरल बड़ी देर तक श्रपनी हार पर रोती रही। प्रेमलता श्रीर केशव बड़ी रात में लौटकर श्राए थे। सरल सोई नहीं थी, फिर भी बोगी बनी पड़ी रही .....

#### बंगाल में चावल का भाव:

| दिसम्बर १९४१       | ३॥) मन |
|--------------------|--------|
| फरवरी <b>१</b> ६४२ | ६) मन  |
| मई १६४२            | ८) मन  |
| ग्रगस्त १६४२       | १०) मन |
| अक्टूबर १६४२       | १२) मन |
| दिसम्बर १९४२       | ≀⊏) मन |
| मार्च १६४३         | ३५) मन |
| जून १६४३           | ४८) मन |
| ग्रक्टूबर १९४३     | ८०) मन |
|                    |        |

भाव बढ़ता चला गया। पहिला शिकार खेतिहर मजदूर था। वे

मजदूरी के लालच में शहर की ब्रोर चले गए। माँ स्त्री ब्रोर बेटी-बहिन मिनिशार्डर की बाट जोहती रही। हपयों की कौन कहे, चिट्टी तक नहीं ब्राई। श्रव घर की बची-खुची सम्पत्ति बेच दी गई। इस प्रकार कुछ दिन का ब्रोर निर्वाह हो गया। बाप-दादों की जमीन जिससे वे कई पीढ़ियों से बंधे थे, जिसे जीवन-मरण में प्यार किया था, उसे भी बेचा। अब वह गाँव खूट गया। बूढ़े-बच्चे ब्रौर ब्रौरतें नौकरी के लिए शहरों की ब्रोर बढ़ गए। भीख मांगना ब्रौर दया का भरोता! वे तमाम ब्रमिलापाएँ नष्ट हो गई। कहीं मनुष्यता नहीं मिली। ब्राखिर प्रेम ब्रौर स्नेह का बन्धन टूट गया। पहिले गोदी के बच्चे मरे ब्रौर फिर बूढ़े। वह गाँव की ब्राबादी शहरों में मिटती चली गई। एक सामाजिक वर्ग नष्ट हो गया। खेतिहर भीख मांगना नहीं चाहता है। ३० करोड़ किसान ब्रज्ञ पैदा करते हैं। उस सब ब्रज्ञकी ब्राबर्थकता थी। फिर भी परिवार के परिवार शहरों की ब्रोर बढ़ रहे थे। बेकारी में वे सब मारे-मारे फिरने लगे। एक वर्ग, एक समाज नष्ट हो रहा था। उनके ब्रन्थ साथी हाथ पर हाथ धरे ताकते रह जाते थे।

सरल का वह संघर्ष ! पत्रकड़ की भयानक रात में सूखी पत्ती की भौति इधर-उधर उड़ना । लिखा ही था सरल ने :—

'तुम मृणाल को शायद नहीं जानते होगे। वह साधारण मध्यवर्गीय परिवार की लड़की थी। एक सौ रुपया माहवारी आमदनी, पाँच बच्चे और माता-पिता....। एक भाई मरा तो वह बहुत रोई। मैं उसे कुछ भी नहीं समका सकी। बहिन की मौत पर वह फिर आई, बोली थी, "कल रात मैंने मौत देखली सरल! वह दरवाजे की आड़ में खुपचाप खड़ी होकर हम सबको ताक रही थी। मुक्ते देखकर मुस्कराई। मैं उससे अपनी रानी को नहीं बचा सकी। मरना कठिन बात नहीं है। एक हिचकी मैंने सुनी। वस.....?"

बोली थी मैं, 'मृशाल, त् अपनी उपन्यास की दुनिया में मौत को पढ़ कर घबरा उठती थी। आज तुम्त में वह घबराइट नहीं है। तू तो सबल हो गई है।"

"दीदी, दीदी! वह मौत घर के कोने-कोने से मेरी असहायता पर फीकी हँसी हँसती है। यह हमारा क्या हाल हो रहा है। मौत और भात! सर निजाम उद्दीन परेशान हैं कि लोगों को कबूतरों वाला अन्न खाना पड़ रहा है। छोटा किसान गाँव से शहर, भीख से लंगरखाने, सड़क से शमशान पहुँच रहा है। ममोले किसान ने सट्टेबाजों के हाथ घर, खेत, फसल सब बेच डाली। भाव चौगुना हो गया है। वहाँ से मौत हमारे शहरों के भीतर आकर हँसा करती है।"

मैं क्या समभाती मृणाल को ! उस परिवार के सब बच्चे बीमार थे । एक दवा थी अन्न ! डाक्टर कहते थे दूध पिलाओ, खूराक दो । तीसरे भाई की मौत पर मृणाल हँसी थी । हँसते-हँसते कहा था, "मैं आज मरघट देखने गई थी । एक मुखा जल रहा था । बाकी अपनी बारी आने का इन्तजार कर रहे थे ।"

मृणाल तो खिलखिला कर हँस पड़ी। मैं उस फीकी हँसी से भयभीत हो उठी। कहा मृणाल ने, "श्रो' सरल दीदी, श्रय मैं मौत से भी तेज हँसी हँस लेती हूँ। मैं तीन भाई-बहिनों को खोकर मौत से युद्ध करना सीख गई हूँ। मैंने शरतच्चन्द्र की 'बड़ी दीदी', 'चरित्रहीन', 'श्रीकान्त' श्रादि उपन्यास पड़े हैं। रवीन्द्र श्रौर बंकिम की रचनाश्रों में बहुत समय व्यतीत किया। 'कपाल कुंडला' एक श्ररसे तक मेरे मन में स्थिर रही। 'चार श्रध्याय' का रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्राज उसमें 'पाँचवा श्रध्याय' भी जोड़ कर प्राकर देता। मैं बाजार गई यी। वहाँ सड़कों सड़कों घूमी.....। कभी में 'माइकेल मधुसूदन' का 'श्रजांगना काव्य' पढ़कर बहुत भावुक हो उठती थी। श्रानन्दमठ की नायिका बनने का स्वप्न भी देखा.....। श्रीर श्राज की बात न दीदी.....। चारों श्रोर दुबले पतले मर्द श्रीर श्रीरतें दीख पड़े। उनके साथ श्रस्थ पंजर पूर्ण बच्चे थे। जो माँ के स्रखे स्तनों से वृध की श्राशा में चिपके हुए थे। पर वहाँ दूध कहाँ है ? उन स्तनों से बच्चे दूध नहीं पीते हैं। वे खून पीते थे। खांसते, तो खून थूकते थे। फिर वे थोड़ा कांपने के बाद फ़टपाथ पर गिरकर सदा के लिए शान्त हो जाते थे।''

"मृणाल, आज तुमे क्या हो गया है ? तू बीमार लगती है। तेरी आखि लाल हो आई हैं। क्या तू बीमार है ?"

'दीदी मेरी, त् घबरा गई है। यह विश्वास रख कि मैं मरूँगी नहीं।
यह मौत मुक्ते मार नहीं सकती है। त् चुप क्यों हो गई है। उस कहानी को
श्रीर सुन ले, वह कोरी कल्पना नहीं है। मैंने वह सब अपनी आँखों से देखा
है। पास और दूर से लोग बाढ़ की तरह कलकत्ते में भरे आ रहे हैं। एक
पूरा वर्ग, एक पूरी जाति अपना घर छोड़कर पुराने खानावदोश कबीलों की
तरह अन्न की तलाश में घूम रहा है। हर ओर मुदों की कतारें लगी हैं।
कन्ट्रोल की दूकानों के सामने, सड़क के किनारे, स्टेशनों के नजदीक, मजदूर
की भोपड़ी के अन्दर और बाबू लोगों के कमरों में, हर जगह लोग अपनी
वारी आने की बाट जोह रहे हैं। आज दो वक्त खाना खाया तो कल एक
वक्त ! आज एक वक्त खाना खाया, तो कल भूखा रहना पड़ा। फिर मुर्ग की
तरह सड़क के किनारे जूठ पड़ी ढेरियों में अन की तलाश ! और रात अँधेर में
किसी कोने में पड़कर आखरी साँस, एक हिचकी—तमाशा समाप्त !"

यह कहते-कहते मृगाल खिलखिला कर हैंच पड़ी। उसकां वह हाल देखकर मैं दंग रह गई। उस मृगाल को क्या हो गया था ? वह तो हँसती ही रही। उसकी हँसी से स्तब्ध रह कर मैंने पूछा, "क्या बात हो गई है मृगाल ?"

"क्या बात ! शारत को एक जमाने से मैंने प्यार किया है। साविजी, किरण, बड़ी दीदी, पारों, अभया, अचला " क्या-क्या रूप बरतना मैंने नहीं चाहा। और 'अखि की किरिकरीं' की माया ? लेकिन वह सब तो मेरी भाञुकता थी। आज मैं मौत को जीत कर ' ' ''

"मौत को जीतकर मुणाल ?"

"डाक्टर के नुस्ले ग्रीर माता-पिता की ममता, उन सब बचों को यम के चंगुल से नहीं छुड़ा सकी। वह मौत भूख थी। मैं उससे छुटकारा पाने का उपाय जान गई हूँ। मैंने उस मौत को जीत भी लिया है। ग्रब भविष्य में ' ' ' '''।" "फिर मृणाल खिल खिलाकर हँसी। वह कहानियों की दुनिया में रहनेवाली लड़की! कालेज में पुराने कियों की किवताएँ पढ़-पढ़ कर भूम-भूम उठती थी। जब उसके परिवार पर मौत की परछाई पड़ी तो वह सरभा गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ता चला गया। सारा जीवन मिट रहा था। डर लगता था कि कहीं वह चटख तो नहीं जावेगी। लेकिन वह स्राज जीवन के प्रति उदास नहीं थी। उसमें एक नया जीवन था।"

त्रव मृणाल उठी त्रौर बोली, "त्राज जाती हूँ दीदी। फिर कभा न्याऊँगी मैं।"

"मृणाल !"

"भेद की बात जानना चाहती हो। फिर किसी दिन सुनाऊँगी। त्राज माफ करना।"

'वह मृगाल चली गई। एक सप्ताह बाद फिर आई थी। फलों के कई बन्द डिब्बे लाई थी। उसके फालसी रंग की साड़ी और सुन्दर श्टेगार को देख कर मैं दंग रह गई। वह यह क्या खेल खेल रही थी! उसने मुफ्ते अन्ननास और सेव के दुकड़े खिलाए। एक पैकट चाकलेट का भी दिया। वह कई नए उपन्यास खरीद कर लाई थी। मेरी समक्त में यह नहीं आया कि वह क्या खेल खेल रही थी।

वह हर दूसरे तीसरे रोज आती थी और नई नई चीजें लाती। कुछ पूछती तो साधारण उत्तर मिलता, ''मैं रहस्यमयी होती जा रही हूँ न! क्यों तुम क्या सोचा करती हो! वह मेद पूछोगी। नहीं नहीं, नहीं बतलाऊँगी मैं! इस मौत को जीत लेना आसान काम नहीं था। लेकिन मैं जीती और वह मौत हार गई। आज मौत की छाँद मेरे परिवार पर से हट गई है। मले ही वह सारी जाति पर पड़ी हुई है। पचास लाख की आबादी पर ....। क्यों दीदी क्या तुम नाखुश हो गई हो! मैं अपने कर्तव्य और खुशी पर स्वयं कुछ नहीं सोच पाती हूँ। क्या मैंने गलत राह पकड़ ली है? लेकिन आज वह कालेज की पढ़ाई, वह सारा जान, वह परम्परावाली मर्यादा ....। कोई कुछ काम नहीं आई। मौत, मौत और मौत! घर पर एक अन्न का दाना नहीं।

-भृख श्रीर जीवन का संघर्ष ! वह सब श्रमहा था । मैं क्या करती दीदी ?"

में मृणाल के सम्मुख मूक वन जाती थी। मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। यदि कोई सान्तवना देती तो वह एक घोखा होता। वह तो अपना सही कर्तव्य सा पहचान कर, भविष्य की अोर तीव्र गति से बढ़ रही थी। भविष्य मिलन था; पर वर्तमान में पूरी चमक थी। लेकिन चारों छोर सब 'परिवार उजड़ रहे थे। हूबता हुआ परिवार दूसरे की रह्मा नहीं कर सकता है। मृणाल कर्म पर विश्वास करती थी। मैं तो कभी-कभी सुभाती थी कि पुराने जन्म के पापों का फल मनुष्य इस जन्म में भुगतता है।

''पाप !'' वह मेरी हॅंसी उड़ाती, ''पाप कब तक पहचानोगी । लोगों के पास चावल है। वह खत्तियों में बन्द हैं। चोर बाजार में ऊँचे मावों पर बिकते हैं। साढ़े निनानवे प्रतिशत मानवता पाप श्रौर पुराय के प्रश्न को इस करती हुई जिस समाज से बाहर है, उस समाज से सुके घृणा हो उठी है।''

"मृगाल तुम तो " ।"

"मैं न प्रल ""; रोज ठोकरें खा रही हूँ। जिस व्यक्ति के साथ पिछले दिनों सम्बन्ध स्थापित किया था, त्राज उसने मुक्ते छोड़ दिया है। मैं दूसरे के साथ रहने लगी हूँ। कर्म, धर्म ""।"

मृणाल की वह जीवन शक्ति ! वह फिर नहीं आई । एक सप्ताह गुजरा । दूसरा और तीसरा भी बीत गया । वात की बात में तीन महीने कट गए । एकाएक एक दिन उसका पत्र आया । मुक्ते बुलाया था । यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह एक महीने से अस्पताल में बीमार पड़ी हुई थी । जब मैं उसके वार्ड में पहुँची तो मैंने डाक्टर तथा नर्स को हँसते हुए पाया । वह बीमार थी । बहुत बीमार ! मेरा सारा शरीर काँप उठा । मैं उसके सिरहाने खड़ी हो गई । वह धीमें स्वर में बोली, "मैं आज वह कर्म मानती हूँ ।"

किमी १११

"पुराने जन्म के पाप ! लेकिन यह सब क्या है ? मैं अभी उन्नीस साल की हूँ...., १२, ११, ८ साल के भाई बहिनों को खोकर, मैंने सोचा त्या कि मौत को जीत लूँगी। लेकिन मैं फेल हो गई।" मृयाल ' ' ' ! वह फाल हा रंग की खाड़ी ! साँवले रंग की युवती। उसने श्रपने परिवार को जीवित रखने के लिए अपने जीवन की श्राहुति दे देने की ठानी थी। वह जीवित रह कर एक जबरदस्त शक्ति होती ' । वह सोचिती है कि ' ।''

तभी मृखाल ने पूछा, "'शरदोत्सव' याद है ?'' "टैगोर का ?"

''श्राज दिन भर न जाने मैंने वह किवता कितनी बार दुहराई है।'' ''मृग्णाल ?''

"दीदी, मैंने एक नाटक खेलना शुरू किया था। हार गई। वह नाटक तो '''।

"मृणाल ! मृणाल !! तुभे क्या हो गया है । इतनी निराशा"।"

"मुक्ते न क्या हो गया है ?" वह फूट-फूट कर रोने लगी। सिसकती-सिसकती बोली फिर, "माता-पिता मेरा मुंह देखना नहीं चाहते हैं। मैंने उनके कुल की उज्ज्वल कीर्ति पर कलंक का टीका लगाया है। जो कि कभी पूछ नहीं सकता है। ग्राज भी उनको कुल की मान-मर्यादा की चिन्ता है। जब कि लाखों परिवार सब कुछ खो चुके हैं। हमारी एक ग्रशक्त जाति है। ग्राज जापानी चाहते तो ग्राकर हमारी लाज बचा सकते थे। शायद कल वे ग्रावें। दीदी, तू श्रारती सजाकर उनका स्वागत करना।"

मृणाल ने घृणा से मुँह बिचका लिया था। मैं बाहर श्राई। चुपचाप श्रागे बढ़ गई। डाक्टर नर्स से कह रहा था, "वह चार दिन से श्राधिक नहीं जी सकेगी। हम क्या करें ? हमारे पास कोई दवा नहीं है।"

उस घृिषात रोग की बात को सोचकर मैं दंग रह गई। मैं घर लौट आयायी। मौं ने पूछा, "मृणाल कैसी है १"

तभी पिता जी बोले—कौन मृणाल ? उसका नाम न लो। उसका पिता क्या करे बेचारा ? त्राज चार दिन से घर से बाहर नहीं निकल रहा है। भला स्रादमी, यदि मृणाल ही पहिले मर जाती तो शायद यह सब देखना नहीं होता। में रात भर सो नहीं सकी । सोचा कि इसमें मृणाल का क्या कसूर है ? वह मौत से संघर्ष करने की भावना ! वह लड़की जो प्रेम कहानियों की दुनिया में विचरती थी । कवियों की कल्पना पर मतवाली बनी उनकी लाइनें सुनगुनाती थी । शायद वह नहीं जानती होगी कि "मृणाल !

में मृगाल के पास श्रन्तिम बार गई थी। वह बहुत सुस्त लगी। बोली थी, ''मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं उस कर्म के पहिए पर विश्वास नहीं करती हूं। श्रुच्छा सुभे 'टैगोर' की 'मृत्यु' सुना।

मैं सुनाने लगी:
दुखेर आधार बारे-बारे
एसेछे आमार द्वारे
एक मात्र अस्त्र तार देखे छिनु
कब्टेर विकृत भाल\*\*\*

मृयाल की श्रांखों से भर-भर-भर श्रांस् भरने लगे। गदगद स्वर में बोली वह, "श्रव जा तू। हाँ, मैं मर जाऊँ तो ये लोग दफना देवेंगे। मेरी माँ को समभाना "।"

सच ही मृणाल मर गई थी। उस प्रकार सड़-गल करके मर जाना ! मृणाल अरकेली नहीं है। हजारों लड़िकयौं इसी प्रकार ''! भूख तो लड़िकयौं को अपना शरीर बेचने पर ''

२२ श्रगस्त, १९४३:— चटगाँव पर ४४ बार बमबाजी हो चुकी है। चटगाँव के नीचे की हरी भरी घाटियों में फौजी तैयारियों की चहल-पहल नजर आती है। चारों श्रोर फैली हरियालियों पर जगह-जगह िषपाहियों की वर्दियों का रंग छिटका हुआ दीखता है।

२६ त्रागस्त, १६४३:—िकन्तु बंगाल जैसे इस गर्हित प्रान्त को जो श्रव प्रत्यत्त रूप में लड़ाई के च्लेत्र में है, इस गर्हित श्रार्थिक दुरव्यवस्था में जाने देना न केवल भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए, बल्कि ब्रिटिश शासन की परम्परा के लिए लज्जास्पद है। ब्रिटेन श्रीर भारत के सभी संद्विचारशील व्यक्तियों को स्वार्थ, त्याग श्रीर विशाल सहृदयता के साथ शीव ही इसका व्यावहारिक उपचार सोचना चाहिए।

४ दिसम्बर, १६४३:—हिन्दुस्तान में श्रव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मालगाड़ियाँ बराबर मिलती रहेंगी।

८ दिसम्बर, १६४३:—भारत में १६८ करोड़ टन ग्रज पैदा हुन्ना है। कमी २ करोड़ ८० लाख टन की होगी।

२६ दिसम्बर, १६४३:—मध्याह काल के समय एकाएक विजुली की सी कौंध होने लगी। घरती छौर छाकाश जैसे बमों के धमाकों से हिलने लगे। ""तीन गाँवों पर आग बरस चुकी थी। "" सारा वायुमंडल छाग की तरह सुर्ख हो गया। "" अब घायल स्त्री-पुरुष छौर बच्चों के रोने कराहने की छावाज छा रही थी। जो मर गए थे, निर्जीव सोए थे। " अकाल के कारण होने वाली मौतों के अनुभय के बाद, मृत्यु उनके लिए छासाधारण बात रह गई है। " अधजले मांस के लोथड़े 'लाशों को गीध नोच रहे थे। ""

तीन हजार युवितयाँ वेश्यालयों में:—नीजवान वेटा नीकरी पर जाता है। वह लौटकर नहीं आता। बूढ़ा अपनी बुढ़िया को निकाल देता है और पतोहू अपनी सास को। विधवाओं की हालत और भी खराव है। युवती माँ बच्चे का गला घोंट कर वेश्यालय की ओर बढ़ जाती है। माताएँ वेटियों, सास बहुओं को बेच देती हैं। कीमत बड़ी नहीं, यही दस आने से दस रुपए तक .....

सरल का पत्र और केशव! बच्चों को जान से मार डालना। सतीत्व बेच देना। कंगाल मूर्ति खड़ी हुई—मौंगो! बाबू री!! बच्चों का पीला सूखा, भौंचका सा चेहरा। बड़ी बड़ी फीकी आँखें " । बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी भगदड़! हजारों पारचार समुद्र तट से भीतर कस्यों, कस्यों से बड़े-बड़े शहरों की ओर बढ़ रहे हैं—किसान, बुनकर, मजदूर " मुखों की कतारें " "

सरल रामगढ़ में मिली थी। सन् १९४० मार्च को एक सुबह! केशव उसे अधिक नहीं पहचानता था। सरल ने चुपचाप हाथ जोड़ कर स्वागत किया था। प्रेमलता के साथ वह त्राई थी। पुरानी सी बात। तब से त्राज तक की घटनाएँ याद रखना त्रासान नहीं है। कुछ घटनाएँ: ध्न्य प्रेल १९४० को नारवे का पतन, ११ मई को चेम्बरलेन का हट जाना, २२जून १६४२ फांस का पतन ......२२ जून १६४२ को जर्मनी का रूस पर हमला। सन् १६४२ किप्स का भारत त्राना ......९ त्रास्त ....। फिर बंगाल का मृत्यु का चकः ५० हजार व्यक्तियों तक का प्रति दिवस चुपके मर जाना .....। गाँधी जी का उपवास .....

सन् १६३६ और १९४४ .... युद्ध का पाँचवा साल .....

— तो वह सरल, अगली सुबह वह उदास सी लगी। कहा था प्रेमलता से, "मैं रात की गाड़ी से जाने की सोच रही हूँ जीजी!"

"सरल, इस तरह भाग जाने से क्या लाभ होगा । नाखुश है किसी से श्रौर हमें छोड़कर भाग जावेगी। यह सारी स्थित समफ में नहीं श्राती है। सुना केशव जी सरल वैराग्य लेने की सोच रही है।"

बोला केशव, "यह तो मैं बहुत पहिले से जानता था। लेकिन वह नया आश्रम कहाँ पर खुलेगा। पर्या कुटीर होगी या आधुनिक आश्रम। वहाँ के रहने वाले बनवासियों को क्या विधान बरतना पड़ेगा। क्या कोई 'राउंड टेबुल कान्फरेन्स' करनी पड़ेगी। लीग आँफ नेशन का जनाजा तो उठ चुका है; पर …।"

"मैं तीन बजे की गाड़ी से चली जाऊँ तो कैसा रहेगा जीजी १ सुगह पाँच बजे पहुँच जाती हूँ।" कह कर उसने 'टाइम टेबुल' देखना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे देखती रही फिर उठकर 'हॉलडाल' फैला दिया।

प्रेमलता किसी काम से बाहर, चली गई थी । श्रव उसे छेड़ने को बोला केशव, "मुहूर्त तो छुरा नहीं है तीन बजे "" । नौ घन्टे बाकी हैं। फिर भी श्रभी से 'हॉलडाल' बाँध लेना जरूरी नहीं लगता है।"

सरल चुप रही तो सावधानी से पूछा केशव ने 'सरल, क्या इस प्रकार आवुक होना उचित है ?"

वह तो चुपचाप श्रपनी साड़ियों को 'सूटकेश' पर संभाल रही थी ।

श्रव श्रीर-श्रीर कपड़े रखती रही।

"मैं इस भावुकता को अध्वीकार करता हूं। विना किसी स्पष्ट कारणा के क्या तेरा इस प्रकार चला जाना उचित होगा ?"

सरल ने आइना, कंघी चूड़ियाँ आदि-आदि छोटी-छोटी चीजें भी डिब्बों में रखनी शुरू करदीं। वह अपनी तैयारी में जुटी हुई थी।

''श्रौर यदि तुम इस प्रकार चली ही जाना चाहो तो मैं रोकना नहीं चाहता हूँ। तुम स्वस्थ होकर अपनी तैयारी करलां। अच्छा, तो फिर स्टेशन पर मुलाकात होगी।"

"स्टेशन पर !"

"ठीक दो बजे पहुँच जावूँगा। एक मिनट की देरी नहीं होगी।" कह कर वह बाहर जाने को था कि कहा सरल ने, "सुनो """।"

देखा केशव ने कि सरल खड़ी है, उसके हाथों में तह की रेशमी सारी धीरे-धीरे खिसक कर घरती पर गिर गई। वह उसे श्राँखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वह श्रव तक उसी प्रकार खड़ी थी। बोली कुछ नहीं।

केशव ने उस भोपड़ी को देखा। उसके चार दिनों वाले श्रस्तित्व पर् विचार किया। सरल पर सोचा। उससे वह इसी लिए सावधान रहता है। वह भाचुक श्रधिक है। ऐसी घातु की बनी हुई हैं कि जरा भोके से घिस जाती है। सरल कुछ च्या तक उसी प्रकार मूक रही तो केशव ने कहा, "ऐसी बात क्या है सरल ?"

"तुमसे कहा तो है कि मुफ्ते तीन बजे की गाड़ी से बिदा कर दो।"

"मैं बिदा करदूं, यह बात समक्त में नहीं आती है। यह राजेन्द्र बाबू का प्रान्त है। वे सब को बिदा करेंगे। आज तो शायद विदाई का दिन भी नहीं है।"

"फिर भी मैं आज चली जाना चाहती हूँ । आप एक बार हाँ भर कर दें।"

"मुक्ते कोई अधिकार नहीं है। यदि जाना आवश्यक हो, तो चली जाना। कंल सभी तो जा रहे हैं।"

सरल चुप रही, केशव कहता ही रहा, "कल रात तुम्हारे भद्रलोक की भौकियाँ देखीं। वह था बोस बाबू का दरबार ! जनता का कोई सहयोग नहीं। कुछ कॉलेज के फैशनेबुल विद्यार्थी ख्रीर बाकी पूँजीपितयों के गुमाश्तों की जमात थी।"

वह जैसे कि कुछ नहीं सुन रही थी। स्टकेश वैसा ही खुला पड़ा हुग्रा था। 'हॉलडाल' पर चीजें विखरी हुई थीं। वह चटाई पर सिर नीचा किए बैठी रही। उसी प्रकार ग्रानमनी बैठी हुई थी। केशव चुप था।

सरल अपने रूठने पर पछता रही थी कि वह क्यों इस प्रकार व्यर्थ का खिलवाड़ रच देती है। लेकिन मन में एक काँटा चुम चुका था। क्यों प्रेमलता इस प्रकार शासन किया करती हैं। वह तो बार-बार कहेगी कि उसे इन लोगों का नेतृत्व करना है। अविनाश के घर कान्तिकारी, सोसिलस्ट, गाँधी-वादी, कम्यूनिस्त, बोस पंथी; सब दलों के लोग टिका करते थे। उन सब से प्रेम का घनिष्ट परिचय है। वह जानती है कि प्रेम भारी मेद वाली बातों को मन में रख कर, सबकी विश्वासपात्र बन गई है। पुलीस और सी अशाई विश्वालों की आँखों में धूल भोंक कर, उनको आश्रय दिया। इस प्रकार उनकी रचा कर.ं नं सफल रही है। अविनाश के प्रति एक बार सन्देह उठ जाने पर प्रेमलता ने सारी स्थित सुलभाई थी। अविनाश कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा है। मध्यवंग के ऊपरी समाज का ब्यांक ! सदा टाटबाट से रहता था। अवसर पर पीछे हट जाना ही उसका काम था। उस प्रेम की आँखों में जादू था। वह दीपशिखा थी और वे सब पतिंगे.....।

कहा था प्रेमलता ने—सरल, चाहती तो श्राई० सी० एस० की. पत्नी बनकर हुकूमत करती। एक मुनसिफ साहब भी मुफ पर फिदा थे। एक बैरिस्टर साहब तो कहते थे कि वे हजारों की प्रेक्टिस छोड़ कर मेरे पीछे फकीर बन जावेंगे। एक करोड़पती दस लाख मुफे उपहार में देकर शादी करने की बात चला रहा था। सबसे मजेदार थे एक चालीस साल के राजा साहब, वे मुफे चौदह रानियों के उत्तर पटरानी बना लेने को तैयार थे। लेकिन मुफे यही रिश्ता पसन्द ग्राया। पाँच घन्टे की जान पहचान में ही बरमाला

डाल दी। सब हैरत में थे कि मैंने यह क्या कर डाला है ?

प्रेमलता फिर कहती रही—ये युवक तो घोड़ों की तरह साड़ियों को देखकर हिनहिनाते हैं। यह त्राचरण बढ़ता जा रहा है। यह गंदगी श्रौर पतन समाज के लिए कल्यायाकारी नहीं है। उसने सुनाया था कि वह दो-तीन बार पार्टियों में ड्रिन्क भी कर चुकी है। उसे खास श्रानन्द नहीं श्राया। वह नशा मन को प्रफुल्लित नहीं कर सका। यह सुक्ते एक फैशन सा लगा। निर्वेल श्रौर श्रशक जाति का गुमराह होना!

चिरित्र पर वह अधिक दलील न करके केवल यही कहती रही—यह नैतिकता का आदर्श एक ढोंग है। चिरित्र की कसौटी अपने मन की थाह है। अपने आकर्षण का लुभाव मात्र है। चिरित्र कभी चटखता नहीं है। वह स्थायी है। अपना विवेक उसे खरा खोटा बना देता है। उस पर सदा स्वस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। वह कम्ण अन्थियों वाला नशा नहीं होना चाहिए।

तभी खिलाखिलाते हुए प्रेम ने प्रवेश किया। बोली, "अरे यह क्या मान-मनौवल हो रहा है। शिकवा-शिकायतें चालू हो गई। बात क्या है सरल ?"

"कुछ नहीं जीजी।" सरल उठ बैठी।

"श्रीर जो नोटिस दे दिया है, कि आप तीन बजे की गाड़ी से जर रही हैं। सामान पैक हो रहा था।"

''कहाँ जा रही थी। सरल १''

"कहीं भी नहीं १"

"सुनो केराव, तुम इमारी सरल को बेकार ही न चिढ़ाया करो। वह बेचारी बड़ी सीधी लड़की है। उसकी समक्त में आप लोगों की बातें और दलीलें नहीं आती हैं। तुम उसे व्यर्थ हरा देते हो। तुक्ते एक बात सुनाने आई हूं सरला। मैंने आज चाय पर कई लीडरानेवतन को बुला लिया है। कामरेड केराव आप भी आस्तीन चढ़ा लीजिए। आपको अपना 'उठ जाग मुखे बन्दी, उठा लाल तलवार' गांना पढ़ेगा। सुके तो 'इन्टरनेशनल' गांना नहीं त्राता है। सरल का गला बहुत अच्छा है। अच्छा अब आप सिन्धी रिस्ता में चलिए। इम लोग भी तैयार होकर आती हैं।''

केशव चला गया। बोली सरल, "मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं न श्रा सकूँगी।"

"तब तो त् किसी सिकटेरियट के बाबू की बीबी बनने लायक है। क्यों क्या बात हो गई है ११७

सरल के ब्रांस् टपक पड़े। यह देखकर प्रेमलता खिलखिलाई। कहा, "तो वालटर ग्रीन रंग की खाड़ी पहिनेगी या जामुनी ? कपड़े ठीक पहन ले।"

प्रेम शृंगार करने लगी। सरल चुपचाप उसे देख रही थी। सचमुच प्रेमलता उसके लिए भी एक पहेली सी है। प्रेम ने कपड़े बदल लिए श्रोर तैयार हो गई। सरल उसका सौन्दर्य देखकर दंग रह गई। वह बहुत स्नाकर्षक लगी। वह प्रेम से भयभीत हुई कि कहीं उसी को तो नहीं इस लेगी। वह प्रेम तरह-तरह के खेल खेला करती है। स्नाज उसने स्नपनी स्नसाधारण चेष्टा, यह चायपानी का स्नायोजन किया है। वह ऐसे करतव रचने में प्रवीण है। लेकिन स्नाज सरल के मन में सौन्दर्य की स्पर्दा क्यों उठी? नारी की ईर्ष्या कहीं से स्ना गई। सोच रही थी कि क्या वह प्रेमलता के खेल की कठपुतली मात्र है? जिसे कि प्रेम जिस तरह चाहे, नचाले। वह स्नपने को व्यर्थ ही निर्वल सावित करती है। वह सबल बनेगी।

"भगड़ा किस बात पर हुन्ना था, सरल ?" पूछा प्रेम ने । "भगड़ा ?"

'त् केशव से रूठ क्यों गई ? यह तो तेरी हार थी कि त् भाग जाने की बात उससे कर बैठी । वह तो कल रात भर उन लोगों से दलील करता रहा । बहस बहुत गरम हो गई थी । उधर वाले वालिटियर मारपीट पर उतारू हुए, तो उसने भी भोपड़ी से एक बांस का डंडा निकाल लिया । मैं न होती तो शायद लाठी चल पड़ती । त् खड़ी-खड़ी क्या देख रही है । जल्दी कपड़े पहिन ले । वे लोग इन्तजार क्रूर रहें होंगे।'' ''मैं नहीं चलूँगी !"

"नहीं चलेगी तू ? यह मचलना कब से सीख गई है ? भई हम केशव तो हैं नहीं । चलेगी मेरी सरल । टोस्ट मिलेगा, टिकिया, कीम रोल खिला-ऊँगी । काफी पीना । श्रीर अपनी सबसे प्रिय वस्त — ग्राइस कीम।"

"लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है।"

"उन जन्तुश्रों को देखकर तू स्वस्थ हो जावेगी। एक हैं जो ग्यारह साल की उम्र से पिस्तोल चलाते रहे हैं। बरसों पुलीस को घोखा देकर, तेरह साल श्रांडेमान की हवा खा श्राए हैं। श्राज वे रायपार्टी की रोशनी दुनिया को दिखला रहे हैं। उनकी हिंध्य में काँग्रेस भारतीय धनिक वर्गों द्वारा पोषित संस्था है—श्राप्रगतिशील!"

"प्रेम जीजी !"

"वे नए सोसलिस्ट नेता भी वहाँ होंगे। पहचान लेना। बढ़िया सिस्क की पतलून, हॉफ शर्ट और लाल टाई के ऊपर गाँधी टोपी। कहेंगे कि खादी पहनना और रामराज्य की कल्पना एक सी बात है। चल अब। यह तो बड़ी देर हो गई है। ऐसा न हो कि कहीं वे बेचारे इन्तजार करते-करते नए मौलवी केशव को परेशान कर दें।"

सरल मन में इन बातों पर सोचती रह गई कि प्रेम ने उसे सजाना शुरू कर दिया। उसके इनकार करने पर भी, उसे तैयार कर लिया। अब जब वे पार्टी में पहुँचीं तो देखा कि सोसलिस्ट साहब खड़े होकर, हाथ में काँटा लिए हुए उत्तेजित होकर कोई दलील कर रहे थे, मानों कि किसी नए किल्ले को फतह करने की बात सुना रहे हों। इन लोगों को देखकर सब अदब से खड़े हुए श्रीर फिर बैठ गए।

> पूछा श्रविनाश ने, "बड़ी देर लगाई प्रेम ?" "मैं तो तैयार थी, पर सरल पार्टी से किनारे कशी कर रही थी।" "हाई ?" सोसलिस्ट साहब बांले।

प्रेम ने इसका कोई उत्तर न दे कर कहा केशव से "मौलवी साहब, उठकर 'स्टालिन केक'श्रीर 'गोरिंग चाय' के लिए वेटर से कह दो । सरल चाय नहीं पीवेगी, मैं भी नहीं। हमारे लिए कॉफी की छोटी केतली काफी होगी। आश्रम के बाबा के लिए आलू का चाप, अनुशीलन दल बाले साहब के लिए आमलेट और सोसलिस्ट नेता साबुत अडा लेंगे। अविनाश तो.....।"

"हरे तले चने ठीक रहेंगे।" अविनाश तुरंत बोला । सब हॅंस पड़े,

"मैं सिगार पी सकता हूँ, इजाजत है प्रेम जी ?" कह कर एक साहव ने मोटा सिगार मुँह में अजीव तरीके से लगा कर सुलगा लिया। अब धुआं उगलने लग गए।

केशव ग्राजीब उलभान में खड़ा हुग्रा था कि प्रेम उठी। बोली, "मैं देख आऊँ कि क्या क्या बना हुग्रा है १ ग्राप सब लोगों के पेट की चिन्ता करनी है।"

वह चली गई। सरल तो अभी ठीक तरह से संभल नहीं पाई थी। उसकी समभ में कुछ भी नहीं आया। राजनीति और उसकी बड़ी चर्चा से उसे खास दिलचस्पी नहीं है। वह अपनी पुस्तकों में मम रहती है। उसका राजनीति का दायरा अखारों के मोटे अच्छों वाले शोर्षकों तक सीमित है, उनका ज्ञान भर है। उनकी व्याख्या से अधिक सम्बन्ध नहीं रखती है। जितना बड़ा देश है, उतनी ही अधिक पार्टियों की संख्या है। उतनी ही विचार धाराएँ हैं। पत्रों में विचारों के संघर्ष समुख आते हैं। प्रेम को उससे बहुत दिलचस्पी है। सरल साधारण जानकारी से सन्तुष्ट है। उसकी अपनी विचार धारा गाँधी जी तक सीमित है। जिनके 'सत्य के अनुभव' वह कई बार दुहरा तिहरा कर पढ़ चुकी है। वह उनके आदेशों को अचम्भा मानती है। उस लगोंटी वाले फकीर के लिए मन में बहुत आदर है।

खादी के मोटे कुरते श्रीर पाजामे वाले सज्जन कह रहे थे, "गाँधी जी का श्रसहयोग श्रान्दोलन! वह गाँव गाँव में चरखा चलवा देगा। वह केवल भारतवर्ष ही नहीं; परन्तु सारे संसार की भलाई के लिए एक महान श्रस्त है। जहाँ कार्ल मार्क्स का सिद्धान्त समाप्त हो जाता है, चर्खें का सिद्धान्त उसकी कभी को पूरा करने के लिए हैं। साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्ल मार्क्स के श्रस्त्र की श्रमेन्ना चरखें का श्रस्त्र श्रीक शक्तिशाली है।"

इस ब्याख्यान के बाद वे जल्दी-जल्दी टोस्ट डकारने लग गये। फारवर्ड ब्लाफ के हिमायती ने पूछा, ''सत्याग्रह तो चरखे के लिए 'पेट्रोल' का काम करता है, क्यों जनाव!''

पूरे टोस्ट को मुँह में ठोस, हाथ से इशारा किया कि वे ठहरें। जल्दी-जल्दी उसे निगल, चाय का एक पूरा प्याला पीकर वे जोर से बोले, "सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए; इसी लिए सत्याग्रह आत्मिक शक्ति है। सत्य आत्मा है। आत्मिक शक्ति में हिंसा के लिए स्थान नहीं है। क्योंकि मानव पूर्ण सत्य को जानने में असमर्थ है। इसी लिए वह किसी को दंड देने में भी असमर्थ है।"

घरल चुपचाप सुन रही थी, प्रेम कॉफी का प्याला छोठ से लगाकर घूट घूंट पा रही थी। प्रेम बोली, "दादा अंडेमान का हाल तो कई बार सुना है। मैंने 'भारत सरकार' की मोटी रिपोर्ट में छापके कान्तिकारी दल की बात पड़ी है। धन्य कहती हूँ छाप लोगों के साहस को। छाजकल छापके कान्तिकारी संस्मरणों को पढ़ रही हूँ। छाप उनको जल्दी छुपवा लें। वे तो महीने-महीने किश्तों में निकल रहे हैं।

उस छोटे 'रिस्तोंरा' में बड़ी भीड़ हो चली थी। दादा ने चुपके उँगली सामने की मेज की छोर की छौर धीमें स्वर में बोले, "सी० छाई० डी० !"

बड़े मोटे फ्रोम का चश्मा लगाए हुए सज्जन के मुँह से निकला, 'शाले कुत्ते, चैन से चाय भी नहीं पीने देते हैं। कल रात भर मेरे पीछे, पीछे लगा रहा, जैसे कि कोहेनूर मेरे ही पास हो।" खाली प्याला प्रेम की ह्रोर बढ़ा कर बोले, ''कष्ट न हो तो एक प्याला !'

प्रेम केतली से चाय उड़ेलने लगी उस वातावरण में उन तीन शब्दों ने एक ख्रजीव सी उलभान ला दी। केशव ने उधर देखा। एक पारशी सज्जन बैठे हुए विगरेट फूंक रहे थे। प्रेम तो बारी बारी से खाली चाय के प्याले बना रही थी। ख्रविनाश जोर से बोला, "वेटर! वेटर!!"

वेटर के पास पहुँचने पर बोला, "सिन्धी हलवा होगा। सरल त् ती

इसी को बहुत पसन्द करती है न।"

सी० ब्राई० डी० ब्रीर सिन्धी हलवा ! सरल चुपचाप दोनों पर सोचने लगी । वह सी० ब्राई० डी० वाला क्यों ब्राया है ! दादा ब्रांडेमान में सात साल रहे हैं । क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के लिए एक ब्रारंसे तक फरार रहे । तब समाचार पत्रों में उनका नाम छुपता था । किस प्रकार वे मिलटरी पुलीस को चक्मा देकर भाग गए । जबिक कई गाँवों को फौजों ने घेर रखा था । फिर भी वे निकल गए । इस खतरनाक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कई हजार की बोली थी । ब्राज वह उनके सामने था ब्रौर उस सी० ब्राई० डी० की ब्रोर पहिले पहल सब का ध्यान उन्होंने ही ब्राकर्षित किया था ।

"दादा को हलवा दो अविनाश। कौन जाने किस घड़ी इनको फिर पुलीस पकड़ कर ले जाय। रायवादी हैं तो क्या हुआ ? पुलीस दलील देगी कि इनका पिछला इतिहास बहुत बुरा है। जो व्यक्ति पिस्तौल से लड़ना जानता है, वह किसी भी दिन पिस्तौल पा जाने पर भला उसे छोड़ सकता है।"

"प्रेम तुम यह न जाने क्यों व्यर्थ की बातें कहा करती हो। कभी तो चुप रहा कर। केशव तू क्या सोच रहा है ? अरे कॉफी पीना चाहता है तो शर्म की क्या बात है। उसके पी लेने से 'फारवर्ड ब्लाक' में जाने का खतरा तो है नहीं।"

क्रीम रोल दाँतों से तोड़ते हुए बोले सोसलिस्ट, "गाँधी जी का तो असहयोग है और स्टालिन के चेले, हिटलर से दोस्ती करके मालपुश्रा पाने के हकदार हो गए हैं।"

केराव इन राजनीति सम्बन्धी वातों के बहुत समीप होने पर भी श्रव तक उससे श्रलग ही सा रहा है। इस चाय पार्टी में वह कुछ बोलना उचित नहीं समस्ता था। उसे व्यर्थ की दलीलों से दिलचस्पी नहीं है, फिर भी बोला, "पूँजीवाद, उस सड़े गले पूँजीवाद की मौत हो रही है। कल यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्र उसको कफन से दककर दफना देवेंगे। जनता श्रीर माम्राज्यवाद का श्राज का संघर्ष, कल जनता श्रीर फासिस्तों का संघर्ष भी संभवत: वन जाय। पूँजीवाद निर्वल है। अस्त्र-शस्त्र की ताकत सही ताकत नहीं होती। केवल जनता की ताकत पर ही विश्वास किया जा सकता है। आज कमजोर साम्राज्यवाद : : : ''''

श्रविनारा ने बीच में ही टोक दिया, "कॉफी ठंडी हो रही हैं।" सोस-लिस्ट साहब तो श्रपना बुफ्ता हुआ सिगार फिर सुलगा रहे थे। दादा कनखियों से उस श्रोर देख रहे थे, जिधर कि पारसी सज्जन बैठे हुए थे। वे पारसी सज्जन एकाएक उठे श्रीर होटल का 'बिल' चुका कर बाहर चले गए। श्रब दादा ने चैन की साँस लेकर कहा, "प्रेम एक प्याला चाय श्रीर बना देना।"

'चीनी एक चिम्मच डालूँ दादा।"

"हाँ, यह भला आदमी भी पूना से साथ आया है।"

"दादा तुम क्या ऐसे-वैसे श्रासामी हो। मेरे वश की वात होती तो कोई पंजाबी पाधा तुम्हारे पीछे लगाती।"

दादा हँस पड़े। चाय का प्याला लेकर पीने लग गए। सब चुपचाप थे कि केशव ने कहा, "श्रव गाँधी जी का नया कदम समभता है। श्राज तक के कदमो को तो कोई नहीं समभ सका। उन्होंने फिर एक बार श्रपने राम राज्य की दुहाई दी है। वहाँ पक्षपात नहीं होगा। राजा भी रहेंगे श्रौर भिखारी भी। दोनों के श्रधिकार सुरिच्चत रहेंगे, राजा, श्रमीर तो मालपुवे खावेंगे श्रौर भिखारी उनके दर-दर भीख मागेंगे।"

"हाँ भला कोई भिखारी क्यों रहे, गाँधी जी के दिमाग में यह सवाल कभी नहीं उठा। हम समाजवादी तो इंके की चोट से कहते हैं कि जमीदार श्रीर पूँजीपतियों का यह धन किसानों श्रीर मजदूरों की मेहनत से ही पैदा हुश्रा है। इसीलिये वह 'चोरी का माल' है।"

वे फिर सिगार की मुंह से लगा कर फूँकने लगे, जैसे कि यह इतना कहना विलकुल ठीक था। अब तो दादा भी प्याला रखकर बोले, "गाँधी जी ने देश में थोड़ी सी जाग्रति तो फैलाई है, पर मुक्ते तो शक है कि मारतीय पूँजीपति वर्ग से मोह रखने वाले काँग्रेसी नेता जनता के प्रति अपनी वपादारी कायम रख सकेंगे। कानपुर की हड़ताल ने प्रान्त के कांग्रेसी मंत्रि-मंडल को

परेशान कर दिया था। उस हड़ताल में एक व्यवसायी के कथनानुसार ग्राठारह करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उनके सम्मुख तो यह प्रश्न था कि क्या मज़दूरों को ऐसी हड़ताल करने का नैतिक अधिकार था। राष्ट्र की सम्पिस का इतना बड़ा नुकसान हो जाना!"

दादा एकाएक रुक पड़े । वे टकटकी लगाकर दरवाजे की छोर देख रहे थे। केशव ने देखा कि वे पारसी सज्जन बाहर खड़े-खड़े उन लोगों की छोर देख रहे हैं।

प्रेमलता ने देखा कि श्रव सब ऊब से गए हैं तो बोली, "श्रव श्राज की गोष्ठी बरखास्त की जाती है।"

सब लोग उठ खड़े हुए। लोगों के चले जाने पर प्रेम ने सरल से कहा, "त्ने देख लिया न इनका हाल। सब दलील करने में एक दूसरे का कान काटने को तैयार हैं। पर स्वयं अपना कटा कान नहीं देखते हैं।"

"प्रेम पर्स देना।" बोला ऋविनाश।

प्रेम ने पर्स खोल लिया। बिल की ख्रोर देख कर दस-दस के दो नोट दे दिए। बोली, ''तुम्हारी उन मोटी किताबों पर रुपए खर्च करने से तो ऐसी पार्टी मुक्ते भली लगती हैं।"

"मैं इसका कारण जानता हूँ।"

''क्या १'

"श्रौरतों की बुद्धि मोटी होती है न! उसे पैनी बनाने के लिए ही वे पार्टियों का श्रायोजन करती हैं।"

"तूने सुन लिया सरल ! हैं केशव कहाँ चला गया है १ शायद दादा के साथ । सरल, हमारा यह दादा एक ग्रमाधारण व्यक्ति है । पन्द्रह साल की उम्र से जेलों के ग्रातिरिक्त इन्होंने कुछ नहीं देखा है । बड़े बड़े पड्यंत्रों की पेशियों में जब ये लाए जाते थे तो सदा हथकड़ी बेड़ी लगी रहती थी । साथ में गोरे सारजन्ट रहते थे । एक बार तो दादा जेल से ग्रन्तर्धान हो गए । सरकार ने ऐलान किया था कि दादा कोई योग क्रिया जानते हैं १ वह दादा ग्राज ग्रपने को बिलकुल ग्रकेला पाता है । यह ग्रपनी पुरानी धारणात्रों के कारण नई चितनावाली शक्तियों के समीप न पहुँच कर, उनके आसपास मँडराते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि श्राज दादा क्या हैं? मैं तो उनको क्रान्तिकारी, रायवादी और फारवर्ड ब्लाक के मिश्रण वाले विचारों का व्यक्ति मानता हूँ।''

''श्रविनाश तुम दादा के लिए.....!

"सरल के गांधी जी श्रीर तेरे दादा, तभी तो कहता हूँ कि श्रीरतों को श्राज भी गोबर के गरोश, पत्थर के विष्णु भगवान श्रादि की पूजा करने की श्रादत है। उनका ज्ञान इस पूजा वाली भावना से वाहर नहीं रहता है।"

"और तुम अविनाश ! पुलीस एक बार तलाशी लेने आई थी तो सारी स्टी पट्टी भूल गए थे। उस ममय तुम अपनी राजनीति की पुस्तकों के लिए कह रहे थे कि ऐ दोस्तों से मांग कर लाई हुई हैं। तुमारी उस दिन की स्रत मुभे खूब याद है। चल सरल, इन लोगों को तो सारी बुराइयां औरतों में ही दिखलाई पड़ती हैं।"

श्रीवनाश के साथ-साथ वे लोग दूकान पर पहुँच गए। सरल श्रविनाश श्रीर प्रेमलता की बातों पर विचार करने लगी। कहीं विचारों में सामझस्य नहीं है। फिर भी दोनों का जीवन मजे में चल रहा है। दोनों खुश रहते हैं। श्रविन्नाश कहीं चला गया था। प्रेमलता काउंटर पर खड़ी खड़ी पुस्तकों बेचने लगी। एक बड़ी भीड़ इघर-उघर दीख पड़ती थी। छोटे-बड़े नेता गुजर रहे थे। सरल सब कुछ देखती रह गई। प्रेम तो हँसती, कभी वाउचर काटती, कभी किसी से तर्क कर लेती श्रीर एक समभ्रदार व्यवसायी की भाँति सौदा कर रही थी। सरल कुरसी पर उस श्रपार भीड़ को बैठी देख रही थी वह चार दिनों के लिए बनाया गया बाजार! वह भोपड़ियाँ, वे लोग!

दादा श्रीर केशव श्रा पहुँचे। केशव तो बोला, 'खादी भंडार में नई नई साड़ियों की गाँठे श्रभी खुली हैं। चलेंगी प्रेम जी। सरल तुम भी तो कह रही थी।"

उसी प्रकार व्यस्त सी बोली प्रोम, 'सरल तू देख श्रा। ठीक हों तो लेते श्राना।'' सरल बिना किसी त्रानाकानी के खड़ी हो गई थी। दादा, केशव श्रीर सरल दुकान पर पहुँच गए! सरल दादा की श्रोर देख रही थी—खिचड़ी बाल, दूटे दाँत! मानो कि दादा ने अपने समस्त जीवन में इन सब बातों की श्रोर स्थान ही न दिया हो कि वे इतनी जल्दी बूढ़े से हो चले हैं।

दादा तो सरल को साड़ियाँ दिखला रहे थे। मानों कि वह बच्ची हो छीर ऋपना कोई निश्चित मत न रखती हो। जैसे कि दादा साड़ियाँ परखने में प्रवीश हो लेकिन बड़ी छानबीन के बाद सरल को एक भी साड़ी नहीं जँची। दादा अवाक रह गए। केशव चुपचाप खड़ा था। सब देख कर बोली वह, ''सब वे ही प्राने डिजाइन हैं। ऐसी तो मेरे पास कई हैं।''

तीनों उठ गए। दादा उन डिजायनो पर श्रिधिक नहीं सोच सके। वे श्रपने कैम्प की श्रोर चले गए। तब बोला केशव, "सरल दादा को पहचानना श्रासान काम नहीं है। उन्होंने जेल में छै भाषाएँ सीखी हैं, वह सारा वक्क उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने में ही लगाया है। वे श्राज सही माने में राजनीति से ब्रालग से हैं। उनका दिमाग परिवर्तनों को समभने की चेष्टा करता है। वे दर्शन के विद्वान हो गए हैं। मैं उनका ज्ञान देख कर दंग रह गया।"

''दादा मुक्ते भी पसन्द आए, मुक्ते साड़ियाँ दिखला रहे थे मानो छोटो बची हूं।

"उनका अपार स्नेह स्ख गया। जेल की यातनाएँ ! परिवार से दूर रहना। प्रेम और विछोह का संसार न देखना। केवल माँ का ही स्नेह पाकर वे पनपे हैं और फिर देशभक्ति का स्नेह उनका सच्चा प्रेम रहा है । जेल की अवध्यारी काली रातें, सेसन से फौसी की सजा का होना। महीनों तक फौसी का कैदी कहलाना। फिर एकाएक हाईकोर्ट का फैसला कि कालापानी में सजा बदल दी गई। यह सुन कर दादा उस दिन दिन भर रोते रहे।"

> "कहाँ जा रहे हो। जीजी प्रतीक्षा में होगी।" "तुम यक गई हो सरल ? "नहीं तो।"

"शायद श्रव नाखुश भी नहीं हो।" "में.....!"

"खैर मैं उत्तर नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन सरल परिस्थित काफी गंभीर है। मैं देश की हालत की बात कह रहा था। हम लोगों के सम्मुख कई देढ़े सवाल हैं। यह दूसरा साम्राज्यवादी युद्ध है। हम सब एक उपनिवेश के लोग हैं जिनका....।"

"केशव।"

"तुम डर क्यों जाती हो।"

"केशव सन् १६३० के सत्याग्रह की धुंघली स्मृति मुक्ते हैं। जो कि वेवल सुना और पढ़ा है, गांधी जी की डांडी यात्रा....वह नमक सत्याग्रह...वे ग्रत्याचार.....!"

''लो कन सरल ग्यारह साल बाद हम रामगढ़ में खड़े हैं। कुछ बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के बाद आज की दुनिया का नकशा सन् १९३० का सा नहीं है। तुम क्या सोचती हो १११

''मैं कुछ नहीं सोचती हूं केशव।"

"शायद यह तूफान, ये काले काले बादल ! रामगढ़ के ऊपर जो काले-काले बादल प्रकृति ने छा दिए हैं, उनसे भी घने श्रीर काले-काले बादल देश पर छाए हुए हैं।"

''कालें काले स्त्रीर धने बादल न केशव ?'' सरल शायद सब कुछ सुनः सेने के लिए उत्सुक थी।

स्राधियाँ स्रोर त्कान, त्कान स्रोर स्राधियाँ, मुखमरी, ब्लेग, महामारी चेचक ! परिवार के परिवार का नष्ट हो जाना, माँ बहिनों की लाज का प्रश्न; बाल बच्चों को प्यार की निगाह से देखना, फासिस्तों से देश की रचा करना !

सरल का लिखना—'एक साधारण परिवार का ढांचा है।यह अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी पत्नी वच्चे और शायद एक कोई और सम्बन्धी।वे बारिश से बचने के लिए एक छाता ताने थे। कहीं दूर गाँव का रहने वाला परिवार! सारी उम्र की कमाई पहिले महीने में खत्म हो गई। दूसरे महीने पुरुष भीख मागते थे और स्त्रियाँ नाज की दूकानों के सामने सेर भर चावल के लिए रात और दिन एक करती थीं। इस तरह पेट तो किशी भाँति भर जाता था। पर दूसरे महीने घर का किराया कहाँ से आता ! महीना समाप्त होते ही मकान मालिक ने मकान पर ताला डाल दिया। स्त्री पुरुष और बच्चे सब कोई अपनी मिट्टी की हंडिया और थालियाँ लेकर बाहर आ पड़े। भीख मांगते हें और पाँच छै आना रोज कमाते हैं, जिससे परिवार को एक जून भी पूरा खाना नहीं मिलता है। वे मुक्त भोजनालयों में खाना नहीं खाते, कहते हैं—वहाँ तो बड़ी भीड़ रहती है। फिर डबल डबल पैसे के लिए तो हाथ पसारा जा सकता है; पर दाल भात के लिए कोई कैसे भीख माँग सकता है! हम सब भिखमंगे नहीं हैं। अपनी मेहनत का पैसा खाने वाले चासी (किसान) हैं। कहीं नौकरी मिल जाय तो कर सकते हैं।

साधारण मजूर-किसान का वह श्रिममान! तुमको इस जाति के श्रिममान के लिए कुछ कहना है ! उनका वह गौरव! सङ्कों पर सब का एक दूसरे को देखकर मर जाना!

श्रीर उस मृणाल का एक श्राभमान ! मैं उसकी माँ के पास गई थी। उसका माई मैंने देखा। उसकी माँ ने एक श्रपराधी की भाँति स्वीकार कर लिया है कि वह सारी बातें जानती थी। बोली थी—सरल मृणाल के उस कमें, उस पाप के लिए कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं स्वम में देखती हूँ कि वह गंदी मैली साड़ी में पानी के बिना तड़पती रहती है। क्या होगा श्रव ? क्या वह नरक में जावेगी !"

वह फूट-फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की मौत के बाद, उसको अपने दूसरे जन्म की चिन्ता है। ये संस्कार क्यों इस प्रकार निर्वल बना देते हैं १ वह स्वर्ग और नरक की भौकियाँ!

जब कि जीवन और मृत्यु के संघर्ष में सब पड़े हुए हैं। सब एकएक दाना अन्त की तलाश में भटक रहे हैं। स्त्रियाँ और असहाय बच्चे एक एक दाने के लिए…… मृणाल की माँ का उस तरह फूट-फूट कर रोना है उसने मुक्ते मृणाल की चीज़ें दिखलाई । उसकी छोटी लाइबेरी; उसके सन्दूक और उसका छोटा सा अपना कमरा। चार बच्चों को खो देने वाली माँ को अपने तीन बच्चों से अधिक चिन्ता थी मृणाल के लिए। सोचती थी कि उसकी अच्छी गति नहीं हुई। वह भूत-पिशाच बन कर मरघटों में डोलती रहेगी।

भूत श्रौर पिशाचों की छाया । । । वे पिशाचों की छाया एँ । । क्या सचमुच कर्म की व्याख्या है पिशाच श्रौर देवता वन जाना ? कर्म का चक ! वह मरघट से महलों तक चलता है। वह चक । । पिता जी की चिन्ता बढ़ती जा रही है। वे श्राजकल कर्मों की व्याख्या करते हैं। काली माता के नाम की दुहाई देते हैं। कहते हैं — ऐसा श्रकाल कभी नहीं पड़ा। कभी नहीं — कभी नहीं , ऐसा त्रान कभी नहीं श्राया। कभी नहीं। नौकरानी कल बड़ी रात में लौटकर श्राई। बोली थी — कन्ट्रोल की दूकानों पर बड़ी भीड़ रहती है। दिन भर खड़ी रही। मेरे बच्चे दो दिन से भू के हैं। उनसे कहती हूँ — रोवोगे तो पिशाच सुन लेगें — वह सुनो … ।

श्राधी श्राधी रात को सड़कों से उठने वाला वह मानव स्वर! वह पिशाचों की बस्ती। जिसे सब समक्त कर भी समक्त नहीं पाते हैं।

नौकरानी का कहना है—कन्द्रोल के दूकानदार सरकारी गुमाश्ते हैं। जान बूफ कर सब को मार डालना चाहते हैं।

यह कन्द्रोल किसी की समक्त में नहीं ग्राता! बस्तियों की ग्रौरतें खड़ी-खड़ी इन्तज़ार करती रहती हैं। दूकानदार ऐलान करता है कि सामान चूक गया है। सब हताश लौट श्राती हैं।

नौकरानी कहती थी-यह सब घोखा है। दिखलावा है। सब हमको दाने-दाने के बिना मार डालना चाहते हैं।

फिर वह पूज्रती थी-सुभाष बाबू क्या सचमुच चावल लावेंगे १"

सुभाष बाबू के चावल बाटने की बात वस्ती-बस्ती के भीतर फैली हुई है। ब्रह्मा, जो कि एक सुपनों का देश है। वहाँ से चावल आवेंगे। बंगाल उस भात को खाकर जी उठेगा। उन चावलों को क्यों नहीं ऋाने देना चाहती है यह सरकार ! लोग मर रहे हैं। फिर भी ....।

नौकरानी कई बार्ते सुनाती थी। कोई 'श्रात्म रक्षा समिति' खुल गई है। हिन्दुस्तान से बंगाल को सेठ रुपया भेज रहे हैं। बंगाली, मारवाड़ी, मुसलमानी, सब तरह के लंगर खाने खुल गए हैं। बंगाल की श्रोर सारे देश की श्रांखें हैं। फिर भी बंगाल मर रहा है। मिट रहा है।

शायद बंगाल के भाग्य में यही बदा था। व्यक्ति-व्यक्ति का कर्म देश का कर्म चक त्राज बनता चला गया। पिछुले साल किसानों की श्रौरतें भीख माँगती थीं। इस साल भीख नहीं मिलती है। अब दो कौर खिचड़ी के लिए शरीर बेचना पड़ता है। माताएँ भूख से मरती हैं, तो घर से कोसों दूर अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। शायद कोई रहम दिल उठाकर ले जाय। मानव भावनाएँ नष्ट-भ्रष्ट हो गई हैं। श्रापती कोई सम्बन्ध जैसे नहीं रहा हो। सारा देश एक विचित्र स्थित को पार कर रहा है। गावों, बस्तियों, देहात से भुंड के भुंड लोग एक लंबी मंजिल तय करके कलकत्ते की श्रोर श्रा रहे हैं। मानो कलकत्ता जो एक बड़ा नगर है, वह सब को श्राश्रय दे देगा। कलकत्ता जहाँ कि बंगाल के भाग्य विधाता रहते हैं।

नौकरानी कहती है कि अब कलकत्ता के सब लोग मर जावेंगे। उसका बच्चा बहुत बीमार था। वह उसे अस्पताल ले गई । वहाँ डाक्टर ने कहा कि कोई जगह नहीं है। अस्पताल में मुर्दे भरती नहीं होते हैं। वह फिर उस बच्चे को गोदी से चिपकाए रात को राशन की दूकान के बाहर लेटी रही। कतार बनाकर सैकड़ों औरतें उसी प्रकार रात भर पड़ी रहती हैं कि सुबह को उनकी बारी आ जाय। एकाएक पानी बरसने लगा। वहाँ कोई छाँह नहीं थी। सब उसी प्रकार रहे। सात बजे सुबह क्लार्क आया और नौ बजे उसने ऐलान किया कि नाज चूक गया है। अब वह होशा में आई। ज्ञात हुआ कि बच्चा मर गया है। वह रोई नहीं। आज इस साधारण सी मौत के लिए कोई आँसू नहीं बहाता है। वह सरी मानुकता सुख गई है। वह बच्चे को वहीं छोड़ आई और भीख की तलाश में निकल पड़ी कि और

तीन बच्चों का भार उस पर है। वह अपनी माता वाली जिम्मेदारी जानती थी। पति कहीं दूर फीज में कहार है। जो माहवारी मनिस्रार्डर स्राता है, वह चार दिन के लिए भी काफी नहीं है।

मृणाल की एक सहेली मुफ्तें मिलने ब्राई थी, बोली थी—मृणाल का जीवन सत्य था। वही एक मात्र रास्ता हमारे लिए बचा है। मैं स्वयं उस पतित जीवन की ब्रोर ब्रम्मसर होने वाली हूँ। कोई उपाय नहीं है। ब्राज सात रोज से परिवार भूखा है। इस मौत से वह मृणाल की मौत कहीं भली थी।

में उसकी बात को सुनकर अचरज में पड़ गई। बीच वाले परिवारों की नैतिकता और उनकी असहायता! इससे पहिले कि मैं कुछ कहूँ, वह बोली—शायद मृणाल हमें सही रास्ता दिखला गयी है। वह नैतिकता एक ढोंग है। हमारे पास और कोई अस्त्र भी नहीं है। वे पैसे वाले हमारी इस नैतिकता पर विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं—यह सब एक ढोंग है। कल को दर-दर भटकेंगी। तू बता न सरल, क्या हाथ पसार कर भीख माँगना उचित है! क्या लंगर खाने में जाकर खाना खाने बैठना, वह हमारी मर्यादा के प्रति एक व्यंग नहीं होगा। तू चुप क्यों है सरल ! में तुक्ते समम्प्रदार मानती आई हूँ। विवेक से तर्क कर। हम पराधीन देश की लड़कियाँ हैं। हमारी मर्यादा कुछ भी नहीं है। अथवा आज इस अकाल में क्या हमारी रच्चा हमारी जाति न करती। वह निर्वल जाति, जो हमारी रच्चा नहीं कर सकती है। समाज अपने विधानों के भीतर मुँह छुपाए बैठा है। तब हम ही क्या करें १ बता न तू, आज तेरा वह विवेक, वह तर्क और वह सारा जान कहाँ है ?

बोली थी मैं — मैं उस सब पर विश्वास नहीं करती — नहीं करती । मृणाल एक उदाहरण नहीं है, फिर भी उस पर मेरी श्रद्धा है। जो तुम कहती हो...

अधिक न कह कर मैं चुप रह गई। अहिल्या का शाप से पाषाण बन जाना। गुरु पत्नी के प्रति चन्द्रमा का आकर्षण ! पुराणों के वे उदा- हरण नारी की असहायता के सही दृष्टान्त हैं। श्रीर श्राज की यह भृख!

मैं चेष्टा करके भी मृगाल की माँ को सन्तोष नहीं दे पाती हूँ। वह नरक का वर्गान करती है कि वहाँ किस प्रकार की यातना दी जाती है। चरित्र-हीन लड़िकयों को यमराज के दूत गरम शलाखों से दागते हैं। वह उस यातना का वर्गान करती-करती फूट-फूट कर रोने लगती है।

वह नरक की यातना ! कलकत्ते का स्वर्ग ग्रौर नरक !! मरे व्यक्ति की यातना श्रौर जीवित वर्ग की मौत की पगडंडी ! यम का ज्ञान !! एक भारी श्रमशान !!!

हमारे दरवाजे की देहली पर एक युवती मर गई थी। सब लोग उस खेल को देखने दौड़ पड़े। पीला चेहरा, हाथ खुले, चार चूड़ियाँ श्रौर सहाग । सावलें रंग की उस युवती का चेहरा मौत की छाया से खौफनाक नहीं बन सका था। एक जीवित छोटी बच्ची उससे चिपकी थी। भैंने चाहा कि उसे उठा कर ले आकाँ। माँ ने मना कर दिया। सब लोग भीतर लौट ग्राए। कुछ देर बाद किसी ने ग्राकर खबर दी कि उस बच्ची को कुत्ते खा रहे हैं। वह चीख रही थी। मैंने ऊपर खिड़की से देखा कि चील श्रीर कुत्ते उस पर ट्रट पड़े थे। वह धीरे-धीरे श्रपना प्राण दे रही थी। लेकिन वह तसवीर भयानक नहीं लगी। यह घटना, मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। उस युवती का सुहाग, मकान की देहली पर श्रसहाय मर जाना। वह उसकी बच्ची, मानव के स्त्रापसी सम्बन्ध ! स्त्रीर उस पर हाथ पसारे भीख माँगते मर जाना । यह कलकत्ता है, जहाँ कि स्नाज मुदें भी भीख माँगते हैं। उनकी हथेलियाँ खुली रहती हैं। उनकी ख्राँखों की पुतलियाँ बन्द नहीं होती हैं। वे श्रासरा लगाए रहते हैं कि कोई दयावान श्राकर उनको भीख जहर देगा। वह भीख बहुत बड़ी भाँग नहीं है। वे केवल एक वक्त खाना मांगते हैं। यही केवल एक वक्त खाना! भारत श्रव का भंडार कहा जाता है। उसी की सन्तानें एक वक्त श्रन्न की भीख माँगती हैं। लेकिन वह नहीं मिलती। वे यह भी नहीं पाते हैं।

उस युवती की मौत की चर्चा बड़ी रात तक रही। सब लोग बड़ी

देर तक बैठ कर उस पर विचार करते रहे। पिता जी के चेहरे पर मैंने एक अजीव उदासी देखी। वे बार-बार भारी स्नेह के साथ हम लोगों को देखकर आखें मूंद लेते थे, वे कुछ नहीं बोले। बड़ी रात तक कोई सो नहीं सका। मैं ऊपर कमरे में लेटी हुई थी कि मृणाल की सहेली आ गई। आकर बोलो, "घर गई थी, वहाँ वें लोग सो गए हैं। यहाँ रोशनी देखकर दरवाजा खटखटाया।"

पूछा मैंने, ''तुम कहाँ से ऋारही हो ?''

"सरल, मैं मृणाल नहीं बन सकती हूँ । इसीलिए लौट श्राई । पाप का डर लग गया । बड़े खौफनाक लोग हैं वे ""।"

''कौन ?···· ।"

"मुक्ते टटोल कर एक बोला—तुम तो ग्राठ ग्राने के लायक भी नहीं हो। कल तुम से ग्रच्छी एक लड़की दस रुपए में विक गई। उसका रंग खूब गोरा था। सब लोग हँस पड़े। वहाँ, सैकड़ों लड़कियाँ जमा थी। मैं भाग ग्राई सरल! वह जीवन ग्रांफ! वह कहता था दो रुपए वह देगा। चाहे रात भर रहूँ या घंटे दो घंटे मन बहलाकर चली जाऊँ।"

में उसकी बातें सुनकर दंग रह गई । यह कैसा भाव-तोल था ? हम दोनों सो गई , लेकिन मुफे नींद नहीं छाई । वह देहली पर मरी युवती, उसकी माँग पर भरा सुहाग ! उसका पित कहाँ होगा ? वह परिवार जो टूट गया । जिसका एक-एक व्यक्ति एक दूसरे से दूर मर जाता है । वह दो रुपया में घंटे दो घंटे का मनबहलाव ! गाँवों में स्त्रियों के लिए दल्लाल घूमते हैं । भूख से पीड़ित स्त्रियों को चावल का लालच दिखला कर शहर ले छाते हैं । वे इस उम्मीद में चली छाती हैं कि धनी छादिमयों के घर दासी का काम पा जावेंगी । छकाल ने तो हमारा छार्थिक जीवन ही नष्टकर दिया है ।

मुक्ते नींद फिर भी नहीं छाई लगा कि यमदूत मृखाल को लोहे की सीखों से दाग रहे हैं। छौर वह देहली पर पड़ी युवती हम पर मुस्करा रही हैं। मैं भय से चीख उठी, मेरा सारा शरीर काँप उटा। मैंने उसे जगाया। वह छाखें मल कर उठ बैठी। पूछा "क्या बात है ?"

"मुक्ते बहुत डर लग रहा है।" "डर !"

"हाँ, त्राज एक युवती हमारी देहली पर भूख से तड़प तड़प कर मर गई। उसकी बच्ची पर चील न्त्रौर कुत्ते भापट पड़े।"

वह तो खिलखिलाकर हँस पड़ी, कहा, 'सरल मकान की चहर दिवारी के भीतर अखबारों की दुनिया में रहती हो। इसी लिए अभी भावक है। यहाँ से बाहर की दुनिया कुछ और ही है।"

"बाहर की दुनिया। ..... ?"

'हाँ सरल, बाहर का हाल तो तू नहीं जानती है न! में आ रही हूँ, वह सब कुछ देखकर। मैं मामी के गाँव गई थी पिछले हक्ते वहाँ का हाल देखकर दंग रह गई। मामा के घर के सब लोग मर गए हैं। केवल एक मामी बची हुई हैं। गाँव में एक भी घर साबुत नहीं था। मुफे लगा कि सारा बैमव नष्ट हो गया है। लोग चूहों की तरह मर गए। इधर-उधर हिंडुयाँ-हिंडुयाँ दिखाई पड़ती थीं। डर लगता था कि कहीं वेसब खड़ी होकर न पूछ बैठें कि—मात लाए हो? एक दिन गाँव में रात-दिन रोने—कराहने के अतिरक्त कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। आज सब कुछ शान्त है। मामा के एक नर कंकाल से पड़ोसी ने हमें देखकर कहा—'आओ, आज तुमारे मामा होते, तो सत्कार करते। अकाल के बाद, हैजा आया, चार दिन में वह सारा परिवार नष्ट हो गया। आठ सौ का गाँव था। आज चालीस पचास भी नहीं बचे हैं। चाटुज्यों बाबू का घर का यह हाल! कितने भले थे।'

''सब घरों की टीने उखाड़ दी गई थीं। उन टीनों से भी पेट नहीं भरा। मामी वह घर छोड़ना नहीं चाहती थी। वह कहने लगी कि सब शक्ति-हीन हो गए थे। फिर वंश परम्परागत स्वाभिमान! लड़की के घर जाने पर कोई उतारू नहीं हुआ। एक-एक कर सब मरे, मामी ने सब को मरते देखा। पास के खेत की मेड़ पर खड़े होकर उसने दिखलाए चार नर कंकाल। वह उंगली से बताती थी कि कौन मामा थे, कौन नानी और वे दो छोटे से ……। मामी की आँखे बरस पड़ों! वह बोली, आज पहिलो पहल तीन

## महीने में श्रांस् श्राए हैं।

"फिर वह खिलखिलाकर हॅंसी | बार-बार वह उनको दिखलाती थी। बोली फिर 'मैं इनमें बहुतों को पहचानती हूँ, वह, वह दूसरा वह तीसरा वह चौथा ' ' ' ' मामी गाँव की ऋौरतों, वहाँ के मदों की हिंडु यों वाले नर कंकाल पहचानवाना चाहती थी। मानो कि वे आज भी सगे हों ऋौर वह परिचय ऋगवश्यक था।

"मामी की बीमत्स हँसी बीच-बीच में भारी भय पैदा कर देती थी, एकाएक वह बोली 'तब पहिले बड़ी भूख लगती थी। फिर वह खुद ही लोप हो गई। श्रापस में एक दूसरे को देखकर सान्त्वना से पड़े रहते थे। एक के मर जाने पर दूसरे की मौत की प्रतीचा करते रहे।

"धुँ घली संध्या को वे नर ककाल जैसे कि चुपचाप सोए थे। कोई उनको जगाने वाला नहीं है। सामने मट्टी से धुआँ ऊपर उठ रहा था। बोली मामी 'चलो, फिर शायद वहाँ भी खाना चूक जावेगा। वह लंगर खाने की अप्रेर तेजी से बढ़ गई।'

"मामी को कलकत्ता मला नहीं लगता है। बार-बार वह अपने गाँव की याद करती है। वहाँ लौट जाना चाहती है। मामा का वह सोने का परिवार, वे सुन्दर खेत, वे फसलें """। इस अकाल ने, इस भुखमरी ने वह सब न जाने क्या कर दिया है। सब बातें जैसे कि फूठ ही हों और मामा कभी आकर हम सब को वहाँ ले जावेंगे। यह कितनी फूठी कल्पना है। मामी चुप रहती है। किसी से कुछ नहीं घोलती। अक्सर गाँव की चर्चा करती है। यह शहर का जीवन उसे नापसन्द है। वहाँ का मलेरिया भी उसे सुखकर जगता है।"

में चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, हठात् वह पूछ बैठी, ''तुम कल मामी के पास चलोगी, सरल।''

"नहीं।"

''क्यों ?"

''मुफ्ते बाहर जाने में न जाने क्यों भय सा लगता है, कलकत्ता शहर...,

यह विशाल नगर !"

''सरल यह सब भावुकता है। आज भी सब काम चालू हैं, रेस होने बाली है। आज उसके बड़े-बड़े पोस्टर टंगे हुए थे। दिल्ली, लाहीर, बम्बई, पूना से घोड़े और घुड़सवार आए हैं। िसनेमाघरों के मालिक आज भी उसी प्रकार नई-नई फिल्मों का विज्ञापन करते हैं। जो मर रहे हैं, लोगों को उनसे मतलब नहीं है।"

''लेकिन वे लाशों से भरी सड़कें।''

"सो जा सरल, एक लाश को देखकर जब तू उद्दिग्न हो गई तो और सब देख कर तो तूपागल बन जाती।"

और सचमुच हम सो गई', किन्तु जीवन का एक भूचाल जो हम पर छा गया था, एक वेबसी थी, एक कमजोरी.....

श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अनुशीलन दल, इस्कानी, चोर बाजार, सिकेटे रियट की लाल फीतों वाली फाइलें, मंत्र-मंडल और लाशों! लाशों!!! असहाय, वे घरवार, मित्रों से दूर, अपने गाँवों को फिर कभी न देख सकने वाले लोग; जो कि शहरों में असहाय की माँति, जहाँ स्थान मिला लेट कर मर गए। जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष सफलता की कुंजी है। वह संघर्ष और बंगाल का व्यापारी ? व्यापारी अन्न चोर बन गया। सारा चावल खुरा लिया। आगे जनता सड़कों, लंगर खानों, वेश्यालयों और रमशान घाटों की राही बन गई। चावल और राजनीति, समाज और चावल, चावल और सुखमरी, नैतिकता और चावल का चावल का खारे का लाशों का लाशों विवास का साव-तोल !!!

 ९ ....। लपटों और जोरा का भोंका....। भुखमरी का बंगाल, जो मर कर भी जीवित ही है। भूख से व्याकुल देश, आज भी अपनी संस्कृति का माथा उठाए हुए है। आँधी और तूफान के बीच फंसे लोग, नया रास्ता निकालने की और अग्रसर हैं। नर पिशाच अनाज चोर आज भी अपनी करत्तों से बाज नहीं आते हैं। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये, एक वड़ी सादाद वाली जनता को भूखों मार डालने वाले अपराधी!

फिर वही युद्ध .....चौथा वर्ष .....चटगाँव पर वम वर्षा ..... भुखमरी से मरी निर्वल जनता पर एक और प्रहार ....। कुछ मिनटों तक िर्फ धमाके. बिजली की सी कड़क और बमों के फटने की भयंकर ऋावाजें गुँज उठती हैं। सारा वायु मंडल आग की भाँति सुर्ख हो गया। ..... कुछ देर के बाद शान्ति। आग के अलाव अप्रयभी जल रहे थे। पर शब्द केवल स्त्री-पुरुषों, बच्चों श्रीर जिल्मयों के रोने कराहने का ही था। ""जंगह-जगह धरती भीतर धँस गई। घर ढेर हो गए थे। इधर उधर गाएँ मरी पड़ी थीं। उनका रक्त जमीन पर फैला हुआ था। पेड़ टूट-टूट कर जमीन पर आ रहे थे। ... .. श्रीर मनुष्यों के शारीरों के दुकड़े-दुकड़े। ... .. एक लड़की की लहुलहान लाश ....!! घास की बगारें जल कर खाक हो गई थीं। लाशों! लाशें !! लाशें !!! गीद मुदौं पर टूट रहे थे। भूख ..... भुखमरी ..... जापानी हमला ...... बम वर्षा ....। दो विनाशकारी धारास्रों के बीच फँसा हुआ देश ....। एक बड़ी जनता मुसीबत में फँस कर मर रही है। वे जाति-भेद नहीं जानते हैं। हिन्दू-सुसलमान, किसान-मजदूर, बढ़ई-मञ्जूवे ....। सब अपने को एक भारतवासी पाकर साथ-धाथ दम तोइते हैं। वे लाशों, जाति श्रीर वर्ष की सीमा से बाहर हैं। वे हड़ियों से भरे मैदान, जहाँ जाति श्रीर वर्ग का भेद मिट गया है। मर कर सब ने शायद सीख लिया कि सब एक हैं। न हिन्दू है, न मुसलमान, न काँग्रेसी, न मुसलिम लीगी, न फारवर्ड ब्लाक के श्रीर न ....। सब श्राज मिल कर एका कर बैठे हैं कि इस मुसीबत में हम एक ही हैं। श्रीर वह कलकत्ते की विशाल नगरी ? वहाँ सिकंटेरियट की इमारत की वौंसिल में संघर्ष .....फ जलुल हक, श्यामाप्रसाद की दलीलें ...

ंवह चावल चोर · · · · · मीत के घने काले परदे में जीवन का जीवट प्रहसन का प्रदर्शन · · · · । वे राजनीतिक वर्ग जो नरकं कालों के ऊपर सतरंज का खेल खेल रहे हैं यद एक हो जाय तो · · · · । मीत की वह भयंकर वाजी · · ।

बंगाल की मौत ""। मृणाल, सरल, बंगाल की नारी जाति के दो प्रतीक !! "" मध्य वर्ग का टूटता हुआ ढाँचा । वह देहाती जनता "" उस वातावरण की प्रेत छाया । वह मुरदों का भात ! भात !! भात चिल्लाना !!! भूखों की टोलियाँ, मुदों की पाँतियाँ, "" । धरल का जीवन । धर्म और कर्म की नागफांस । सरल की वह भाजुकता आज भी क्या उसे घेरे रहती है ! वह सरल, जो जीवन के प्रति कभी उदासीन नहीं रही । प्रेमलता सोचती थी कि वह जीवन सुपने, सुपने और सुपनों का बना बड़ा ढेर है । सरल तो वर्तमान और भविष्य का एक संघर्ष स्वीकार करती थी । साधारण सा संघर्ष जहाँ कि कर्त्तव्य से विमुख न होकर, अपने उत्तरदायित्व को निभाना ही सच सा है और बाकी सब भूठा । घने बादलों की छाया और रामगढ !

कुहरा सा छा गया था सरल के चेहरे पर । वह कुछ, बोल न सकी थी। अवाक रह गई। जैसे कि दुनिया का बड़ा नकशा वह आसानी से देख लेती है कि पाँच महासागर हैं और पाँच ही महाद्वीप भी हैं। पहाड़ हैं जिनकी सब से ऊँची चोटी एवरिस्ट है। भीले हैं, नदी हैं, रेगिस्तान हैं, मैदान हैं, पटार हैं "", तरह-तरह की आबहवा हैं। देश हैं, जहाँ के लोगों का रहन-सहन भिन्न-भिन्न सा है। विज्ञान ने आज सब देशों को मिला दिया है। कभी एक जमाने में तो यह दुनिया बहुत बड़ी लगती थी आज अब बड़ी नहीं लगती है। यह युद्ध बड़ी दूर हो रहा है, पर उसका असर सब पर पड़ रहा है। कोई जैसे कि उससे अलग नहीं हो। सब दल के नेता रामगढ़ में इकट्टा हुए हैं कि इस युद्ध में वे क्या करें। सरल तो उसी प्रकार अवाक सी खड़ी थी। तो बोला केशव, "सरल क्या सोच रही हो तुम।"

सरल ने आँखों की पलकें ऊपर उठाईं। चुप फिर भी रही। वह युद्ध की बात नहीं समभ पाती है। १९१४-१८ का युद्ध एक घटना सा लगता है। जिसका ठीक सा ज्ञान उसे नहीं। आज का युद्ध भी समभ में नहीं स्राता। कभी इनसान युद्ध करता था, वह युद्ध धर्म युद्ध कहलाता था। स्त्राज का युद्ध तो ' ' ' ' सिस्य जातियों का युद्ध स्त्रीर सम्य का। स्त्रवीसी-निया की स्रसम्य जाति को इटली वालों ने जीत लिया। लेकिन स्पेन का यह-युद्ध जहाँ कि दो विचारों की लड़ाई थी। बारिस्लोना का पतन का समाचार पढ़ कर वह दंग रह गई थी। 'लीग स्त्राफ नेशन' चुपचाप स्नांखें मूंदे रही। इस प्रकार तो यह युद्ध बड़ी दूर नहीं था। जब स्नाया तो उसका भोंका बड़ा सा नहीं लगता है।

सरल को चुप देख कर कहा था केशव ने, "रामगढ़ भी सरल एक-एक मिनट में इतिहास की बीती घटना बनता जा रहा है। काँग्रेंस ने जो फैसला किया है वह एक बड़ी जीत नहीं हैं। हम श्रिधकृत उपनिवेश के लोग हैं। साम्राज्यवादी हमारी शक्ति का उपयोग श्रपनी पूँजीवादी लिप्सा श्रीर श्रहम् के लिए कर रहे हैं। श्राज यदि हम सब दल मिल कर सफलता पूर्वक सशस्त्र विद्रोह कर सकते, तो शायद भारत स्वतंत्र हो जाता। यह दाँव फिर गाँधी जी हार रहे हैं।"

"गाँधी जी की द्वार केशव ! जुप रही तुम । वह देखी एक एक कर लोग चले जा रहे हैं । श्रौर भोपड़ियाँ उजड़ रही हैं । तुम किस गाड़ी से जाश्रोगे।"

''मैं शायद सात की स्पेशल से चला जाऊँगा। श्रीर तुम १"

"हम लोग कल सुबह की गाड़ी से जायेंगे। प्रेम कहती है कि सारी रात तो सामान ठीक करने में ही लग जायेगा।"

''सामान ठीक करने में ! श्रविनाश तो कहता था कि वह शाम को चलेंगे।''

"वे जा रहे हैं। प्रेम हमारे साथ जावेगी। तुम मुक्ते माफ कर देना के राव। मैं तुमको कब जानती थी। ग्रौर ग्राज भी ठीक ठीक नहीं पहचान पाई हूँ। तीन दिन हम बहुत व्यस्त रहे। यहाँ का जीवन मेरे लिए एक नया श्रमुभव था। यहाँ एक नई उमंग थी। लेकिन तुम सन्तुष्ट नहीं लगते हो। क्यों क्या कोई भारी मुसीबत ग्राने वाली है हम पर ११

"सरल, तुम डर क्यों जाती हो। श्रमी तुम श्रपनी कितायों के भीतर रहा करों। प्रेम के सम्मुख तुम हार मान लेती हो। क्या तुम उसका जीवन मफल समफती हो ?"

""केशव, प्रेमलता तो ""!

"मैं प्रेम को बहुत दिनों से जानता हूँ। जब बह बहुत छोटी थी। बचपन से ही वह भूठ बोलने में उस्ताद रही है। भाई-बहिनों पर भूठा शासन किया करती थी। आज भी वह जीवन में बहुत सफल नहीं है। उसका बाहरी रूप एक दिखलाता है। भीतर वह बहुत थोथी है।"

"प्रेमलता! तम यह सब क्या कह रहे हो केशव ?"

"ऋविनाश का कोई भविष्य नहीं है। प्रेमलता यह बात जानती है। इसी लिए वह चिन्तित है कि क्या दाँव खेला जाय १ वह बहुत कुछ सोच समभ कर रास्ता ढूँढ़ लेना चाहती है कि वे दोनों दुनिया की आँखों से ओभल न हो जाँय। आज अविनाश का राजनीतिक अथवा सामाजिक कोई व्यक्तित्व नहीं है। प्रेमलता, जो एक अरसे तक अपना प्रभाव सब पर रखती थी आज उसका प्रभाव मिट गया है। मैं इस बात को बहुत दिनों से जानता था। तुभे भूख तो नहीं लग रही है।"

"बारह बज गया।" सरल ने घड़ी देखकर कहा। "चलो, खाना तो खाना ही होगा। मैं प्रेम से पूछ आती हूँ।"

सरल चली गई थी। केशव देख रहा था कि फोपड़ियाँ उजड़ रही विश्व चली गई थी। केशव देख रहा था कि फोपड़ियाँ उजड़ रही हैं। वालिटियर लौट रहे थे। धीरे-धीरे सब मुसाफिर अपने-अपने देशों को वापस जाने की तैयारी में थे। रामगढ़ का वह शोरगुल सारे देश के कीने-कोने में विखर-विखर कर पहुंच रहा था। वह अपार भीड़! वह बड़ा जन समूह!! रामगढ़, कांग्रेस की एक भारी मंजिल थी, जिस पर देश का भविष्य निर्भर था। और उसके वाद ....। सरल अभी नहीं आई थी। केशव चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहा था। वे बड़े-बड़े फाटक, वह पांडाल, वह जलूम, वे फोपड़ियाँ स्वागत-समिति का दफ्तर ...। चारों ओर आज वह सरगमीं नहीं थी अब वह सारी उमंग मिट चुकी थी। जलसा समाप्त हो चुका था।

मानो कि श्रांधी-पानी के भारी त्पान के बाद श्राज काँग्रेस ने एक भारी विजय प्राप्त कर ली हो । वे साम्राज्यवादी युद्ध से दूर थे । गाँधी जी का वहीं श्रमहयोग का श्रस्त था । वे फिर एक बार संचालन करना स्वीकार कर चुके हैं । वहीं जनता से श्रलग होकर उनको दूर रखने वाली भावना "" । जनता की शक्ति की रहनुमाई दिखलाने के लिए गाँधी जी कोई नया श्रचंभा संभवतः हुँ निकालना चाहते थे ।

लेकिन केशव धरल को भी तो नहीं पहचानता है। वह स्वयं नहीं चाहता कि उसे पहचान ले। प्रेम को जानता था। सरल को भी जान लिया। सरल प्रेम की बुग्रा की लड़की है। प्रेम को हटाकर, सरल को वह भली-भौति नहीं जान सकता है। उस तूफान में सरल एकाएक मिल गई। वह तूफान शान्त हो चुका था। वह श्रव वहाँ से चला जा रहा है, भविष्य में सरल से भेट हो, या नहीं। इस पर वह विचार नहीं करता है। पग-पग की स्मृतियाँ बटोर कर रख लेना, उसे भला नहीं लगता। उसे तो श्रपना भविष्य मालूम सा है। एक साफ रास्ता श्रागे है। सरल उस रास्ते में कहीं भी खड़ी नहीं मिलती है। शायद उसे वह नहीं मिलेगा—यह वह भली भौति जानता था।

श्रव लौट कर आ गई सरल । बोली, "वे अभी तक दूकान पर लौट कर नहीं आए हैं। प्रेम फ़ुँभला रही है। सारा सामान विखरा पड़ा है। श्रीर दूकानदार अपना सामान संभाल रहे हैं। कहती थी कि मैं आज ही चली जाऊँगी। बच्चू, रहें अपनी दूकान को लेकर।"

"तो चलो हम वहाँ चलें। मैं दूकान पर कुछ देर रह जाऊँगा।" "नहीं, प्रेम ने कहा है कि उसके लिए हम खाना ले आवें।"

केशव कुछ नहीं बोला। सरत आगे बढ़ गई। वे हत्तवाई की दूकान पर पहुँच गए । सरल कुरसी पर बैठ गई। श्रविनाश ने खाना मंगवा लिया। वे दोनों खाना खाने लगे।

सामने रास्ते में ऋपार भीड़ गुजर रही थी। गाँधी जी की जय के नारे! ऋगजाद, नेहरू, राजेन्द्र बाबू के ज्य के नारे!! लोग बढ़ रहे थे।

कभी बीच-बीच में कोई राष्ट्रीय गीत अपनी ही तरज में गाता चला जा रहा था। सरल अचरज में वह सब ताकने लगती थी। उसके लिये वह एक नया अनुभव था। भारी उत्साह से वह अपनी खिली आँखें केशव की ओर फैलाती, तो देखती थी कि केशव को कचोड़ियाँ अधिक प्यारी हैं और बीच-बीच में वह बिल्कुल चीनी मिली बालूशाही उड़ा रहा है। उसे वह भीड़ आकिषत नहीं कर पा रही है। जैसे कि वह सब बहुत साधारण सी घटना हो। एकाएक बेंड बज उठे। वालिटियरों का एक दल राष्ट्रीय बेंड बजाता हुआ आगे बढ़ गया। पीछे से देश रक्षिक महिलाएँ भी केशरिया साड़ियों में चुपचाप चली गई। उसका दिल भर आया। वह सब मन में हिलोरें ले रहा था। वह चौड़ा मैदान, वह हश्य, वे भाँकियाँ! एकाएक केशव ने पूछ, दिया, "क्या मूख नहीं है सरल ?"

''क्यों, क्या !'' सरल उलफान में बोली । ''इस भीड़ में शक्ति नहीं है !'' ''क्या केशव !''

"ये सब अहिंसा के पुजारी हैं — गाँधी जी के चेले। खून देख कर सब काँप उठते हैं। सत्य और अहिंसा की कसौटी पर सब को तोलना तो आसान नहीं लगता है। शायद आजादी भी इससे नहीं मिलेगी।"

केशव ने आधी कचोरी तोड़, उसमें तरकारी ले ली और मुंह में डाल कर उसे चवाने लगा। फिर एक पूरी बालूशाही से मुंह भर लिया। सरल कुछ भी बात न समभ कर, एक दुकड़ा तोड़ कर खाने लगी। उसकी दृष्टि अब भी उस भीड़ पर लगी थी, जिसे वह छेद नहीं पाती थी। लगता या कि वह बड़ा देश सिकुड़ कर रामगढ़ में चंद दिन बसेरा लेने चला आया या। आज प्रान्त-प्रान्त अलग हो गए हैं। फिर नक्शा फैल रहा है। वह भी तो चली जावेगी।

सरल को उस तरह मूक सा पाकर केशव न जाने क्या-क्या सोच रहा था। क्या वह उससे कुछ सवाल पूछ लेना चाहता है १ वह क्या पूछेगा १. सरल का कोई उत्तर भी वह नहीं चाहता है। फिर क्यों उसके मन में कई सवाल पूछ लेने की जिज्ञासा है। सरल ग्राज्ञाकारी वालिका की भौति चप-चाप खाना खा रही थी। यदा-कदा वह बार-बार सड़क की स्रोर ऋषि फेर लेती है। उस भीड़ को टकटकी लगा कर देखती, मानों कि वह उसी में खो गई है। उस सरल की आँखों में एक विचित्र भावना थी। मानो कि उसका हृदय उस सारे व्यापार से तरंगित हो उठा हो । श्रौर वह दोनों जो कि उस भीड़ से कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं : उनके मन की भावनाएँ अलग-अलग सी हैं। उनके बीच एक दूरी है, जो संध्या को निखर उठेगी। वे अपनी-अपनी भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं में चले जावेंगे। सरल राजनीति के उन भोको को तमाशवीन की भाँति पढती रहेगी। केशव का नाम कहीं नहीं मिलेगा। दूरी अधिक बढ़ जायगी। शायद जीवन की यह घटना एक याद भी न रह जाय। सरल ग्रौर प्रेम दोनों भी साथ नहीं रहेंगी। जीवन की गति के साथ वे ऋलग-ऋलग भोंकों में बह जावेंगी। प्रेम ऋव बहुत सुल्भा गई है। सरल भी अनुभव पाकर सुल्भाती जावेगी। उन गुत्थियों को मुलभाने में केशव का कोई हाथ नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति पर सोचना तथा उसको करेद कर कुछ पा जाना, यह केशव का जानदान ग्रन्चित सा है।

सरल उठ बैठी, ''बोली मैं उनको बुला लाऊँ!'' वह आगे बढ़ गई । केशव उसी प्रकार बैठ रहा। दादा और अविनाश आ गए थे। केशव उसी भौति बैठा रहा। अविनाश तो हँस कर बोला, ''देखो दादा, यह केशव चुपके-चुपके सरल की दावत कर रहा है। हमें निमंत्रण तो अलग रहा, खबर तक नहीं दी।'

"दादा क्या खात्रोगे ?" पूछा सरल ने ।

केशव ने तो कचौड़ियाँ ग्रौर तरकारी मंगवाली थीं। कुछ मिटाई भी ग्रा गई। सरल चुप थी। पूछा श्रविनाश ने, 'प्रेम कहाँ है ?''

''दुकान पर।''

हँस पड़ा अविनाश। बोला फिर, "केशव क्या तू आज ही जा रहा? है ? मैं तो कल आऊँगा। दादा तुम क्या कल तक रुक नहीं सकते हो !" दादा ने सिर हिला दिया कि वे नहीं एक सकते हैं। गंभीर होकर कचोड़ियाँ तोड-तोड कर खाने लगे।

"सरल कल त्रोम के साथ जा रही है न ?" पूछा अविनाश ने ।
"हाँ" कह कर वह चुप हो गई। उसे लग रहा था कि एकाएक न
जाने वह क्यों सिकड़ कर छप जाना चाहती है।

''तो केशव तुमे ही क्या जल्दी पड़ी है जाने की।"

केशव चाय पी रहा था। एक घूँट पीकर बोला, 'मुफे तो जल्दी जाना ही होगा। यहाँ का तमाशा पूरा हो गया है। सब तमाशवीन चले गए। बड़े-बड़े लीडर जब नहीं रुके, तो मैं ही रुक कर क्या करूँगा। क्यों दादा, हम लोग भी श्रपनी खपनी गठड़ी बगल तले दवा कर साँभ को कूच का डंका बोल देंगे।"

यह मजाक सरल न समभ सकी। सोचा कि केशव रक क्यों नहीं जाता है। उस बात की अवज्ञा करके पूछ बैटा अविनाश, 'दादा, तुम हमारे यहाँ तो कभी नहीं आते हो। अब के जरूर आना। देखो, एक हफ्ते की छुटी समभ लेना। आपकी बातें तो सब सुनने को ही पड़ी हुई हैं।"

केशव ने चुटकी ली, ''दादा श्रपने सत्य के श्रानुभव क्यों नहीं लिख डालते हो। उनकी बड़ी श्रावश्यकता है।''

गाँधी जी के सत्य के अनुभव ! मन में सोचा सरल ने कि यह केशव कितना दुष्ट है। बार-बार उसे चिढ़ावेगा। कभी उसे आश्रम की बालिका कह कर छेड़ता है, तो कभी कुछ, कभी कुछ ! इस बार वह चैतन्य सी हुई। देखा केशव को। फिर आँखे नीची कर लीं। तो पूछा केशव ने, 'चाय पियोगे दादा। और आप...।''

सरल हॅंसी, कहा, "एक प्याला मंगवादो तो।"

केशव ने चाय का प्याला मंगवा लिया। सरल चुपचान चाय पीने लगी। श्रव बोले दादा, "यह बड़ी भीड़ जो चली जा रही है, वास्तव में जनता की सही भीड़ नहीं है। ये शहरों के लोग हैं। इनके नेता कुछ मिल मालिकों के ऐजन्ट हैं, तो कुछ साम्राज्यवादियों के ग्रमाश्ते। जो श्राज भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल फिर बन जाँय। तो वे उनसे चिपक जाँय।"

"दादा का रायवाद पनप रहा है। दादा, इतने रुष्ट क्यों हो १ कह कर अविनाश सरल से बोला, "तुम हमारे साथ चलोगी या सीधे अपने घर।"

"छुट्टियाँ कम हैं। प्रेम के साथ जाऊँगी, घर नहीं।"

केशय दूकान पर खड़ा होकर पैसे चुकाने लगा। रूमाल में उसने प्रेम के लिए खाना बंधवाया। उसे सरल को सौंप कर पान की दूकान से पान लगवा लाया। सरल अब तक उलक्तन में थी। तीन दिन की इन सारी घटनाओं को समक्तने की ओर वह सचेष्ट है। कुछ बातें तो वह बिलकुल नहीं समक्त पाती है। उनमें यह केशव है, प्रेम है और दादा हैं। सबको वह अपने से दूर पाती है। वे बहुत समीप रहने पर भी दूर से लगते हैं। एक अविनाश ऐसा है, जिनको वह भली भाँति जानती है।

राह में वह वार-वार अनुभव करती थी कि वह उस भीड़ में खो रही

है। दादा मुस्करा कर लोगों से बीच-बीच में वातचीत कर लेते थे। केशव तो बहुत गंभीर बना, चुपचाप कदम मिलाकर चल रहा था। च्ल-च्ल्ल्ण् में भीड़ घट रही थी। लोग चले ही जा रहे थे। रामगढ़ का आकर्षण मिट रहा था। उसका जीवन नष्ट हो रहा था। वहाँ की दुनिया उजड़ती जा रही थी। आगे शायद खेतों में काम करने वाले किसान या फिर जंगलों में लकड़ी काटने को आए मजदूर उस विशालता की बात सोचेंगे, जो कि एक दिन रामगढ़ था और फिर समय के साथ दूर पीछे हट गया। ये तीनों-चारों राही या और राहगीर, जो यहाँ आए उनको भी इतिहास के एक पन्ने के अतिरिक्त रामगढ़ का कोई स्वरूप नहीं मिलेगा। न उसमें बादल कड़केंगे, न बिज़ती चमकेगी, न मेह की घनी घटा आवेगी और संभवतः न सरल, केशव, अविनाश, दादा, प्रेम एक साथ मिलकर इस प्रकार विचार-विनिमय करेंगे।

सरत के मन में कई बातें उठ-उठ कर दब जाती थीं। वह चैतन्य है। कभी-कभी फिर भी न जाने क्यों मन के भीतर घना कुहरा पाती थी, जिसे छेद सकने में वह श्रशक्त है। क्या वह केवल इस बड़ें संघर्ष में एक तमाश्वीन बन कर छाई है १ या रामगढ़ के बाद की मंजिलों से भी उसका कोई सम्बन्ध रहेगा। नेताधों के व्याख्यान उसने सुने हैं। उनकी दलीलें चाव से सुनीं। मन में उनको दहराया कि कुछ बातें वहाँ स्थिर रह जाँय। वह न जाने क्यों उस सबके बीच छापने को छानजान पाती है। राजनीति के सबकों के प्रति वह सदा से उदासीन रही है। भला छाज ही उस सबसे कैसे पूरी भिज्ञ हो जाय! ऐसा कोई उत्साह उसे नहीं है। इस चेतना को छापेचित मान कर वह उससे हट हट जाती है। उसकी छापनी बी॰ ए॰ को पढ़ाई है। इम्तहान है। कुछ विषयों में उसे परीचा देकर, विश्वविद्यालय की एक 'डिगरी' ले लेनी है। उस पर वह ज्यादा सोचती है। कल भी उसी पर सोचती रहेगी। छागे बी॰ ए॰ के बाद एम॰ ए॰ हैं। उसके बाद की बात छाज वह सोच लेना नहीं चाहती है। वह पंचवर्षीय योजना बना लेने की पच्चाती नहीं है।

दादा दूसरी श्रोर मुड़े थे कि कहा श्रविनाश ने, "दादा, क्या दूकान तक नहीं चलोगे । प्रेम से तो मिल कर ही जाना चाहिए।"

"प्रेम कहाँ है ? क्या दूकान पर ?" एकाएक दादा के मुंह से थे शब्द छूटे, जैसे कि अब तक प्रेम का ज्ञान उनको नहीं था। वे नुमायश की ओर बढ़ गए। फुहारे से पानी उसी तरह हवा में बौछारें ले रहा था। लेकिन वहाँ का वातावरण फीका-फीका लगने लगा। दूकानदार अपने ग्राहकों को आखरी माल वेच रहे थे। उनको लुभाव देते कि कुछ सस्ती चीजें वेचनी पड़ रही है। मेंह के कारण बहुत नुकसान हो गया है। ग्राहक टूट पड़ते थे। उनको भी जैसे कि उस अवसर से लाभ उठाना था।

दूकान पर ठीक तरह पहुँच तक नहीं पाए थे कि देखा प्रेम का चेहरा लाल हो रहा है। वह दादा से वोली, "देखो दादा, यह राजनीति क्या मनुष्यता को कुचल देती है। ये कहते हैं कि बोस बाबू गुंडे हैं। चन्द भद्र लोगों के बल पर नेतागिरी करने चले हैं। बुद्धिवादी होना एक बात है और राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान दूसरा।" उसकी आँखों से आँसू की खारा फूट निकली। वह सिसक रही थी।

पास ही खड़े सोसिलस्ट साहव सिगार का धुर्या उड़ा रहे थे। इस अचानक हमले को पाकर बोले, "प्रेम जी राजनीतिक दलीलें आंसुओं से धुल नहीं सकती हैं। न मैंने ही फगड़ा शुरू किया। आपने ही तोसिलस्टों के पुरखों तक को गालियाँ देनी शुरू करदीं कि उन लोगों ने बोस बाबू को घोखा दिया है। तब तक मैं हैंसता रहा। सोचा कि आप चुप हो जावेंगी, लेकिन आप तो बहुत आगे बढ़ गईं। क्यों दादा, आपही फैसला करदें कि क्या मैंने फूट बात कही है। बोस बाबू के बंगाल के कारनामें आखिर क्या हैं? वहाँ की राजनीति को कितना गंदला बना दिया है। इस पर प्रेम जी अपनी बात को बढ़ा-चढ़ा कर उनका पक्ष लेती हैं।"

श्रीवनारा खुप रहा। सरल सन्न ही खड़ी थीं। लेकिन कहा केशवं ने ''साथियों यह रगड़ा-क्राड़ा तो रोज का घन्या है। प्रेम जी श्राप इस प्रकार श्रीस बहाना शुरू कर देंगी, तो मिल चुकी हिन्दुस्तान को श्राजादी। श्रव श्राप पहिले कुछ खा पी लें किर इतमीनान से सारी परिस्थित पर विचार करेंगे।''

सोसलिस्ट साइव ने सिगार का आखरी कश लगाकर, उसे बाहर फेंक दिया। बोला केशव से, "कामरेड। तुमारी बातों की मैं ताइद करता हूं। प्रेमजी यदि सारे फराड़े की जड़ मैं हूँ, तो लो मैं चला जाता हूँ। दोस्तों सलाम। जिन्दा रहे तो फिर कभी मिलेंगे।"

दादा पूछ बैठे, "क्यों क्या तीन की गाड़ो से जारहे हो ?"

''हाँ, काटर दुट्ट। दो बजने वाले हैं जनाव। वक्त हो गया है। श्रच्छा साहवान। प्रेम जी अब आपसे 'फारवर्ड ब्लाक' के जब्से में मुलाकात होगी।

वह सबसे हाथ मिलाकर चला गया। उसका इस नाटककीय ढंग से चला जाना किसी की समभ में नहीं आया। प्रेम भी नहीं जान सकी। खब वह चला गया तो सब लोग कुछ देर तक खुप ही रहे।"

सरल ने सावधानी से सब सामान संत्रो कर रख लिया। भीतर से लोटे में पानी ले आई। प्रेम खाना खा रही थी। अविनाश के साथ केशव काउन्टर पर खड़ा था। दादा स्टूल पर बैठे हुए थे। सरल कुछ अनमनी सी थी कि प्रेम क्यों उस प्रकार आँस बहा रही थी। खाते-खाते कहा उसने अविनाश से, ''मैं आपके मारे भी तंग हूँ। आप कहाँ चले गए थे। मैं आपकी दासी तो हूँ नहीं कि सब सामान संभालू। उधर काम भी बढ़ गया था। मैं बिकी करती कि चीजें संभालती। आपका क्या, चौराहे पर खड़े होकर दलील करनी शुरू कर देते हो, दूसरे की परवा नहीं।''

अविनाश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भीतर से पेटियाँ ले आया श्रीर उन पर किताबें संभालने लगा। केशव भी काम में जुट गया। दादा उसी तरह बैठे थे। पूछा प्रेम ने, ''कब जारहे हो दादा ?''

''सात बजे की गाड़ी से।''

''हमारे यहाँ कब आस्रोगे १''

"कह नहीं सकता प्रेमजी।"

"देखा दादा वादा कर लो। अबके एक सप्ताह रहना पड़ेगा। अप्रापकी अधूरी-अधूरी कहानियाँ लोगों से सुनी है। अब सब कुछ आपसे सुन लेना चाहती हूं।"

दादा चुप रहे। कहा फिर प्रेम ने, "दादा बतलाश्रो न कब तक श्रा जाश्रोगे। क्यों किस सोच में पड़े हुए हो १"

दादा तो कुछ नहीं बोले । प्रेम ने पत्ते उठा कर बाहर फेंक दिए। हाथ घो डाले । भीतर जाकर साड़ी बदल खाई । बालों को ठीक तरह संवार, बच्चे की तरह दादा को उठाती हुई बोली, "चलो दादा चाय पी खावें।"

दादा के ना-ना करने पर भी उनको उठा लिया। कहा सरल से, ''चल तू भी। अब ये लोग अपना काम जाने। देखिए महाशय सारा सामान घंटे भर में तैयार हो जाना चाहिए। मैं अपनी चीजें लीट कर संभाल लूँगी। आप निश्चित रहें।''

सरल, दादा और प्रेम उठ कर चले गए। बाहर आते ही प्रेम में एक नया सा उत्साह सरल ने पाया। वह दादा से छोटी-छोटी बातें पूछती थी। एक बच्चे की भाँति सारी परिस्थिति को जान लेना चाहती थी। दादा कभी तो उत्तर देते। या फिर उसे टकटकी लगा कर देख, चुप हो जाते। प्रेम अपने को मुक्त सी ढीली छोड़ रही थी। सरल च्राप-क्षण भर में बदलने वाली प्रेमलता पर सोचने लगी, जिस पर कि केशव ने भी अपनी रायदी थी। क्यों यह सब केशव ने कहा है। एक अरसे से केशव उसे जानता है। प्रेम भी दावा करती है कि वह उसे भली भाँति पहचानती है। प्रेम ने एक अजनवी परिवार बनाया है। वहां सब तरह के लोग बसेरा लेते हैं। उन परिचित मुसाफिरों के बीच वह जीवन को आसानी से चला लेती है। सरल उस वातावरण के योग्य अपने को नहीं पाती है। प्रेम पर सब विश्वास कर लेते हैं। वह उन सबसे दलील करके, उनकी बातों के बीच खुका छिपी खेला करती है। सब लोगों से भगड़ती है। अपना सही दावा रखती है कि वह किसी विचारधारा के बीच भाइकता से नहीं वह जाती है।

प्रेम दादा से कह रही थी, "दादा काँग्रेस का यह खेल तो खतम हो गया। मंत्रिमंडल की आकांचा रखने वाले लोगों पर यह एक भारी धका है। इस निर्ण्य के बाद, श्रव इन लोगों के कार्यक्रम में निष्क्रियता सी आ गई है। मैं सोचती हूँ एक मौका मिला है। इस युद्ध से हमें लाभ उठाना ही चाहिये।"

"क्या प्रेम जी ?" दादा ने सवाल सा पूछा। कहा सरल से, "तुम कहाँ पढती हो सरल।"

सरल ने धीमे स्वर में सब बतला दिया। दादा सुनकर बोले, "आज तुम सरीखी लड़कियों को देखकर अच्चम्मे में रह जाता हूं। हमारे जमाने में लड़कियों कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाती थीं। वहाँ पढ़ना एक सामाजिक आप माना जाता था। आज तो तुम लोग सब बातों पर दलील कर लेती हो। यह देश के लिए हितकर ही है।"

तभी प्रेम ने बीच में पूछ डाला, "दादा तुम सुना कोई किताब लिख रहे हो दर्शन की।"

"हाँ, वर्तमान दार्शानिक श्रराजकता के कारणों पर कुछ लिखना चाहता हूँ। श्रात्मा को किस प्रवृति द्वारा पूर्ण सन्तोष मिलता है ? हम यहाँ नुमायश के बीच खड़े हैं। कई चड़कीली-भड़कीली चीजें यहाँ हैं। हमारी हिष्ट एक सुंदर चीज को खरीदने के लिए ललचाती है। उसकी खरीद लेने के बाद भी सन्तोष नहीं होता है। दूसरी वस्तु मन को ललचाती है। उसके बाद तीसरी और संभवत: मेले की सम्पूर्ण वस्तुएँ खरीद लेने पर भी मन को सन्तोष नहीं मिलेगा। यह प्रवृति अनादि है।"

बीच में ही टोक बैठी प्रेम, ''दादा यह विषय तो 'पॉलिटिक्स' से कठिन है। श्राप श्रपने दर्शनशास्त्र का सबक बन्द करदें।''

"क्या, डारविन का वैज्ञानिक 'विकासवाद' तो तुम समभती हो न! इस सम्बन्ध में वेर्गसों का कथन है कि जड़वाद की व्याख्याओं का सार वस्तुत: यह है कि वे भूत और भविष्य को वर्तमान का परिगणनीय धर्म समभती हैं। और इस बात का दावा करती हैं कि अखिल पत्यन्त है।...।"

बात काट कर बोली प्रेम, "दादा, यह सब अखाड़े में वैरागियों को सिखलाना हम लोग अभी संन्यासिनी बनने की नहीं सोच रही हैं। क्यों न सरल?"

सरल की समभ में सवाल ही नहीं ग्राया। भला वह क्या उत्तर देती। वह चुप रही। तीनों चुपचाप चलने लगे। ग्राखिर बोले दादा, "ग्रलीपुर जेल में मैंने इस विषय की पुस्तकें पढ़ी थीं। तभी से इस विषय पर दिलचस्पी बढ़ गई।" ग्रीर श्रव चुप हो गए।

प्रेम बात त्रागे बढ़ा कर चुपचाप साथ देने लगी। सरल के मन में श्रमी तक वह श्रपार भीड़ एक दंद्र मचाए हुए थी। फिर प्रेम के श्रांस् याद श्राए। दादा की श्रोर देखा, चेहरे पर अब भूरियाँ पड़ गई थीं। जेल की यातनाश्रों के कारण दादा श्रवस्था से पन्दरह बीस माल बूढ़े लगते थे। उनकी कुत्हल श्रीर जिज्ञासा फिर भी उम्र के साथ थी। श्रव बोले ने, "प्रेम जी जब मैं मद्रास जेल से छूटा तो यह दुनिया विलकुल नई मालूम दी। समम में नहीं श्राता था कि हतना परिवर्तन कैसे हो गया है। १९१८ के बाद १९३७ में एक बार नई रोशनी हमने देखी। बहुत थोड़ी चर्चा जेलां में सुनाई पड़ती थी। श्राज तो लड़ाई में वह पुराना उत्साह नहीं है। विज्ञान ने सब कुछ

बदल दिया है। एक न्याश्चर्यजनक परिवर्तन सा न्या रहा है।"

प्रेम का ध्यान इस श्रोर नहीं था। वह श्रपने मन में कुछ श्रौर ही सोच रही थी। श्राज दिन का श्रपना व्यवहार! केशव ने न जाने क्या सोचा होगा। वह श्राखिर क्यों उस प्रकार सहातुमृति बटोर लेना चाहती थी। श्रव वह होटल के पास पहुँच गई। जिसकी पालें उतारी जा रही थीं। सिन्ध रिस्तरां के लोग भी तेजी से सामान वन्द करने में लगे हुए थे। कुछ फर्निचर भी उठाया जा चुका था। दरी की जगह पुश्राल बिछी थी।

सरल ने वेटर को बुलाया, प्रेम ने पूछा, "सुक्ते तो भूख भी लग रही है।" अपने लिए कुछ खाने को मंगवा कर, चाय के लिए कहा।

वेटर चला गया। चाय साधारण सी रही, चाय पीते-पीते पूछा सरल ने, "क्या वे ब्राज ही जा रहे हैं ?"

"मुभे कुछ मालूम नहीं है।"

सरल इस उत्तर पर न सोच कर, चुप रही । प्रेम जल्दी जल्दी चाय पीकर उठी । दादा खड़े हुए । वे वहाँ से बाहर निकले । दादा ने उनसे विदा ले ली । प्रेम ने फिर वही वादा दुहराया । सरल देख रही थी कि जिधर दादा गए हैं । उधर ही वह पारसी सी० ब्राई० डी० वाला भी जा रहा था । सोचा सरल ने कि क्या ब्राज भी पुलीस दादा को चैन नहीं लेने देती हैं । दादा के जीवन पर उसे भारी तरस ब्राया ।

प्रेम तो राह भर कुछ नहीं बोली। सरल भी चारों स्रोर देखकर, चुप रही। दोनों चुपचाप दूकान पर पहुँचे। केशव दूकान के सामान को संभाल रहा था। पूछा प्रेम ने, "वे कहाँ हैं ?"

"भीतर।"

"सो रहे होंगे। इतना काहिल तो शायद ही कोई हो। क्या आज नहीं जा रहे हैं १"

"शायद नहीं।"

"तब तो कल भी इनका खिसकना कांठन है। इनके प्रोथामों का यही हाल है। ग्रीर तम कब जा रहे हो ?" "श्राज सात बजे की गाड़ी से।"

"कल तक इक क्यों नहीं जाते हो ?"

केशव चुप रहा तो कहा ही प्रेम ने, "बाकी जैसा ठीक समभो। मैं द्वमसे कहना भूल गई थी कि हम स्रव 'सावरमती' नहीं जा रहे हैं ?''

"क्यों ?"

"मेरा मन वहाँ नहीं लगता है। शायद ये कोई नौकरी कर लें।"
"नौकरी ?"

"क्यों बुरी बात क्या है ? श्रमेरिका जाना होगा।" "श्रमेरिका ?"

"श्रॉफर श्रच्छा है, मुक्ते तो पसन्द है।" "कहकर प्रेम चुप हो गई।" श्रविनाश के इस निश्चय पर केशव को कुछ भी श्राश्चर्य नहीं हुश्रा। वह जानता है कि श्रविनाश कितना कमजोर है। यह भूठी लड़की प्रेम ही उसकी एक कमजोरी है। दोनों ही श्रयक्षण हैं। श्रवसरों के शिकार होकर, श्रपना दायित्व विलकुल भूल जाते हैं। वह इस श्रविनाश के बहुत नजदीक होने पर भी, मन में उससे बड़ी दूर है। प्रेम को तो वह एक बुक्ते हुए नच्चत्र की भाँति मानता है, जो उदय होते ही बुक्त गई। जो समाज में एक श्रस्वस्थ परिवार बनाकर वहाँ जोंक की भाँति चिपकी है।

केशव फिर सामान संभालने लगा। उसी तरह कितावें संभालता रहा। सरल और प्रेम काउन्टर पर खड़ी ही थीं कि एकाएक बोला केशव, ''मुफे तो सात की गाड़ी से जाना है। अपने कैम्प का हाल देख ब्राऊँ।" बिना किसी उत्तर की प्रतीद्धा किए चला गया।

सरल इस फोंके से अवाक रह गई। किर प्रेम का हाथ बटाना शुरू कर दिया। बड़ी देर तक दोनों सामान संभालती रहीं। एक बड़ा सा वक्त कट गया। संध्या हो आई। वह भीड़ जिसने सरल के मन को भारी किया था, अभी तक चालू ही थी। वे सब अपने अपने वरों को जा रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। सूर्य छूव रहा था। दूर जैसे कि आज पश्चिम की ओर की लाली का भास पहिले-पहल सरल को हुआ हो। उसी भीड़ से केशव उस

स्रोर स्राया। पास पहुँच कर बोला, ''मैं विदा लेने स्राया हूँ प्रेम जी। बड़ी देर लग गई। लाचार था।''

सरल कुछ अनमनी सी लगी। इससे पहिले कि वह संमल जाय। उसने दोनों को श्रभिवादन कर विदा लेली थी। वह चुपवाप उस भीड़ में रल गया। विजुली की रोशनी हो गई थी। बड़ी देर के बाद अविनाश की आहट मिली, जो केशव को विदा करके लौट आया था। अनायांस न जाने क्यों सरल का मन भर आया। उसकी आँखें भीज गई। वह उन आँसुओं को संभाल लेने भीतर चली गई।

कुछ देर के बाद संभल कर सरल बाहर आई, बोली प्रेम से, "घूमने नहीं चलोगी ।"

प्रेम उस उदास चेहरे को पढ़ कर साथ होली। दोनों बहुत आगे बढ़ गईं। वहाँ, जहाँ पर कि वह बड़ी मशीनें घर-घर करके नदी के पानी से बिजुली बना रही थी। एक बड़ा बाँध था वहाँ।

प्रेम बैठ गई। बोली वह, "सरल, मेरी स्थिति आज तेरी होती, तो मैं दादा को वर लेती। दादा के साथ मुक्ते बहुत सुख मिलता।"

"दादा!' सरल के आगे दादा के ढाँचे का स्वरूप बहुत कुरूप लगा। क्या कहना चाहती थी प्रेम ?

"सच कह रही हूँ सरला, प्रेम तो श्रासान सा फोंका है, जो जीवन की ऊपरी सतह को छू लेता है। उसकी न्याख्या सरल श्रीर कठिन दोनों हैं। इम प्रेम के फल को खा लेना चाहती हैं। प्रेम के बीज को बोकर, एक पौधा नहीं पनपा पाती हैं। दादा के जीवन के ऊसर में, जो सुन्दर धरती बनायी जा सकती है, वहाँ प्रेम का नया बीज बोकर एक नया जीवन स्वत: उदय हो जायगा।"

"लेकिन प्रेम"।"

"दादा की नई जेल यात्रा। ग्रानिश्चित स्वतंत्रता न! इसमें घवराहटः क्यों होती है सरल। श्रादान-प्रदान में कहीं रुकावट कब पड़ती है। नशा तो सब चाहते हैं। दादा का नशा चूक गया है। तो ''।'' "चुप रह प्रेम, मुक्ते डर न जाने क्यों लगता है।" "केशव का श्राहित सोचकरः।"

सरल उलभागई। पास नदी के किनारे से कोई पद्मी बोल उठा। दूर लोगों का स्वर उसी प्रकार हरता मचाए हुआ था। सरल एकाएक उठ कर बोली, "चलो.प्रेम मुभेन जाने क्यों आज भय हो रहा है कि ""

सरल क्या कहना चाहती थी, स्वयं नहीं जान सकी। प्रेम तो उठ वैठी। कुछ अधिक पूछताछ नहीं की। दोनों कैम्प में लौट आई।

रात भर सरल दादा के महें स्वरूप पर सोचती रही। क्या प्रेम ने यह बात सिर्फ मजाक में ही कही थी ?

बंगाल ! रामगढ़ की सीमाओं के पास का वह प्रदेश—िछले साल किसानों की ग्रौरतें भीख माँगती थीं। इस साल भीख नहीं मिलती हैं। ग्राव दो कार खिचड़ी के लिए शरीर बेचना पड़ता है। माँए भूखी मरती हैं, तो घर से कोसों दूर ग्रापने बच्चों को छोड़ देती हैं कि शायद कोई रहम दिल उठा कर ले जावे। ""साग्राज्यवादी शासन के नीचे उपनिवेशों की कैसी रचा होती है, यह ब्रह्मा, मलाया का उदाहरण हैं। उसकी ग्रापनी नीति ने मनुष्य द्वारा इस ग्रावल को पैदा करके, पनपने दिया है। ""सरकार जनता को खिलाने की ग्रापनी जिम्मेदारी भूल गई। श्रावल चोरों ग्रौर मुनाफा खोरों से हार गई ग्रौर उसके बाद """

सरल और केशव ....। उनके बीच '४० और '४४ की दूरी आज हैं। कोई सामीप्य नहीं। प्रेम और अविनास, एक अच्छी नौकरी के बाद उन दोनों का सम्बन्ध भी टूटसा गया। और वे कान्तिकारी दादा चुपचाप किसी जेल में आखिर गर गए। किसी अखबार के कोने में चार लाइनों की खबर छुपी थी। भूगोलिक दुनिया में भी भारी अन्तर आ गए थे। एक नया इतिहास उस दूरी वाली घटनाओं के बीच छुपा पड़ा था। उस बड़ी दूरी की लम्बाई को लाँच कर आया था—बह सरल का पत्र। उसके सवाल आज सहल नहीं थे। जमाना इतनी तेजी से बदल जायगा किसी को इस सब की

जानकारी नहीं थी।

''तरल की वे लाइनें, जिनमें जीवन के, किसी स्तर की परिभाषा थी। कुछ भी श्रव उलभा सर्वनाम वहाँ नहीं था—

सवाल था एक—िनराश्रय स्त्रियों को वेश्यादृति के अतिरिक्त क्या जीविका का कोई उपाय नहीं है ? ग्रीर कुमारी लड़कियाँ क्यों ग्रान उर्वशी, मेनका, ग्रीर नाना अप्तराग्रों का आन्ति स्वरूप लेने तुल गई हैं ?

"तिथि याद नहीं है मुके। संध्या को मा बोली थीं, सरल सिनेमा नहीं जावेगी आज तू ?"

"सिनेमा माँ। क्या सिनेमा देखने जाना होगा आज १>>

"हाँ जल्दी तैयार हो जा। दुनिया को तो मरना ही लिखा है। कई दिन से सिनेमा चलने की बात थी। तू देख आप न ?"

माँ की बात मैं न समक्त सकी कि यह सिनेमा जाना कैसे आवश्यक अग्रंग बन गया है। माँ का कहना न टालकर मैं तैयार हो गई। जब कार पर बैटी तो वहाँ थे बाबू जी के दोस्त ....। हमारे परिवार से उनका चिनष्ट सा नाता था। बोले वे, ''सरल, कभी से वे कह रहे थे कि सरल का स्वास्थ गिर रहा है। मैंने समक्ताया कि आज कल की लड़कियाँ सोचती बहुत हैं। पढ़ना लिखना सीख लेने के बाद, सेहत की चिन्ता उनको नहीं रहती है।"

में अधिक कुछ सोचूँ कि 'कार' स्टार्ट हो गई। पूछा मैंने "श्रौर पिता जी ?"

"वे चौरंगी से साथ हो लॅंगे।"

में चुपचाप बैठ गई। शहर में जीवन नहीं सा था। चारों स्रोर एक उदासी छाई हुई थी। सुन्दर सड़कें, भव्य महल ''। चौरंगी के पास कार खड़ी हुई थी कि एक भ्रौरत स्राकर बोली, ''रानी, सुके दो पैसे देदे।''

मेरे पास दो पैसे नहीं थे। मैंने उसे इकती दे दी। उसने मेरी छोर देखा और फिर धीरे से बोली, ''माँ, आप आसपाम कहाँ रहती हैं १ इस लड़के के लिए कोई काम नहीं है आपके यहाँ १ यह नौकर का काम कर सकता है और मैं दो स्पष्ट में इसे आपको दे सकती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं मागूँगी।'' चारों खोर दुवले-पतले मर्द, खोरतों खीर बच्चों ने हमें घेर लिया। मैं घवरा गई। वे पास खाकर बोले, ''वे तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। यहाँ तो ये भिखमंगे चैन से भी खड़ा नहीं होने देते हैं। चलें रिस्तोरां में उनकी प्रतीचा करेंगे।''

में निरुत्तर थी। वह भारी भिखमंगों की भीड़! उसे अवाक ताकती रह गई। यह कितनी बड़ी दुनिया है ? यह अकाल किस तरह दूर-रूर से लोगों को कलकत्ते में खींच कर ले आया है। सड़कें एमशान सी लग रही थीं। कहीं भी जीवन नहीं था। चारों ओर उन भिखमंगों की भीड़ थी, जो शायद अब लौटकर अपने खेतों की ओर नहीं जा सकेंगे। जिनको मौत की एक ऐसी घाटी से गुजरना पड़ रहा है, जहां से कि वे लौटकर नहीं आ सकते हैं। उनके वे सुन्दर लाँबे खेत, वे हल, वे छोटे-छोटे उजड़े मकान, वे सब-सब उनकी प्रतीद्धा करते रहेंगे। किन्तु वे अपनी उस सीमा से दूर कलकत्ते की सड़कों पर प्राण दे देने की ठान चुके हैं। वे प्राण—एक हिचकी और समास।

हम 'रिस्तोरा' के भीतर चले गए। वहाँ के जीवन को देखकर मुफे बड़ी निराशा हुई। वही चहल-पहल थी। श्रकाल के कोई चिन्ह विद्यमान नहीं थे। वे परेशानी में बोले, "सिर्फ तीन 'कोर्स' मिलेंगे। यह भी कैसा कन्दोल है कि भली भाँति मन पसन्द खाना नहीं मिल सकता है।"

में चुव रही, चुपचाप उनके साथ एक कोने वाली मेज पर बैठ गई। उन्होंने 'विंग' खींच लिए। बड़ी देर बाद लौटे। वेटर ने खाना लगा दिया। उनके मुँह से हिस्की की तीव गन्ध थ्या रही थी। रेडियो पर एक बेसुरा सा गाना सुनाई पड़ा:

प्रीति न जाने बालम मोहि बोले ...

कँची श्रटरिया में सेज बिछाई "

फिर घर-घर ररर के साथ वह ध्विन बन्द हो गई। बाहर से एक अर्जीव कराहने का शब्द कानों में पड़ा। मैं सिहर उठी। मेरी दृष्टि सामने र्टंगी तख्ती पर पड़ी। वहाँ लिखा था—दुश्मन के भी कान होते हैं ? सैनिक बातों पर विचार विनिमय न किया जाए।

पत भाइ

होटल की उस चहल-पहल को देख कर मैं दंग रह गई। वहाँ फौजी अफसर थे और ऊँचे मध्यवर्ग की खियाँ। वहाँ का सारा वातावरण विचिन्न लगा। मुखमंगों की दुनिया से केवल पाँच कदम की दूरी पर इनसानों का वहिएत था। बाहर लोग मर रहे थे। भीतर हिस्की उड़ रही थी। जीवन के इस भारी अन्तर ने मुक्ते डस सा लिया। बेटर पुलाव और न जाने क्या-क्या खाने वहाँ रखा गया; किन्तु मेरा मन भर आया। पास से मैंने किसी की बात चीत सुनी, "हिस्की! कीन कहता है कि कलकत्ते में इसकी कमी है। १६०) और २००) में जितनी बोतलें चाहें 'चोर बाजार' से मिल सकती हैं।

चोर बाजार ! हर चीज चोर बाजार में, चावल चोर बाजार में श्रौर हिस्की भी चोर बाजार में। उस 'चोर बाजार' के मालिक पहिले पहल मैंने उस 'रिस्तोरों' में देखें। जो श्रज्ञ का भंडार सा लगा। सोचा मैंने यहीं श्राकर तो मुनाफे खोर मुरदों का श्राद्ध करने हिस्की की तिलांजली देते हैं।

लेकिन पिता जी नहीं आए थे। मैं सन रह गई कि बात क्या हो गई है। उलक्तन हटा कर पूछा, "पिता जी नहीं आए।"

उन्होंने कहा 'दास बाबू का यही हाल है। कहा था चौरंगी में मिलेंगे। फिर यहाँ के लिए कहा था शायद सिनेमा घर पहुँच गए हों। तुम तो कुछ भी नहीं खा रही हो। क्यों बात क्या है ?''

उस वातावरण से मुक्ते उबकाई ब्राने लगी। मैं चारों क्रोर देखती क्रीर ब्राह्य में रह जाती थी। कितना भारी ब्रान्तर था भीतर ब्रीर बाहर की दुनिया में! लेकिन वे बोले, "प्यास तो नहीं लग रही है। 'वियर' तो ब्रान्छी चीज है। युरोप में तो पानी लोग पीते ही नहीं। यह तो हमारी ब्रासभ्य जाति का 'ड्रिंक' है।"

मैंने चुपचाप इनकार कर दिया। मेरी समभ्त में वह स्थिति नहीं आई। वे बाहर चले गए। मैंने एक बार सामने टंगी तख्ती को देखा। एक बच्चा मुँह पर हथेली रखे समभ्ता रहा था कि चुप रही। दुश्मन के भी कान

होते हैं | दुश्मन के कान क्या उस 'रिस्तोरां' में भी हैं क्या वह रिस्तोरां आज 'व्यक्ति' के विचारों को व्यक्त करने देना नहीं चाहता था। लेकिन मैं घबरा उठी | पहचाना मैंने कि वह युवती जो उनके साथ आई थी, अभी-अभी प्रोफेसर नियुक्त हुई है । मैंने उम देखा तो आश्चर्य में पड़ गईं। उसे मैं भली भौति पहचानती हूँ । वह पास आई और अपने साथ के युवक से बोली, 'भिस ''''।''

उसके कान में सुन्दर इयरिंग भूल रहे थे। मैंने हाथ जोड़ दिए। बह युवती मुक्तमें बोली, ''एतराज न हो सरल तो इस भी यहीं बैठ जावें।''

भला मैं क्या कहती। स्वीकृति देनेवाली कौन थी १ फर भी स्वीकृति दे दी। वह बैठ गई। वह सुपक खड़ा हुआ और पूछा, "तुम 'सीरियस' ड्रिंक लोगी या '''।''

''ब्राधा पेग ' ' ' ।'' वह युवती मुसकराई ।

मुम्मसे पूछना हो चाहते थे कि वह युवती बोली, "सरल वियर ले लेगी।"

में अवाक रह गई, 'सीरियस ड्रिंक' और सरल वियर लेगी! वह युवक चला गया था। हम तीनों बैठे ही रह गए। उस युवती ने अब उनसे पूछा, ''क्यों क्या हाल है आपकी ऐसम्बली का ?"

"'फ़्ड' पर डिवेट चल रहा है। मैं तो श्यामापसाद से सहमत हूँ कि यह सब मंत्रिमंडल का कस्र है। ऐसा निकम्मा मंत्रिमंडल तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इससे तो 'गवर्नर' का राज्य ठीक है। सेक्सन ६३!'

"सेक्सन ६३ का राज्य १ लेकिन छाप लोग जो बड़े-बड़े 'छोहदों' पर हैं आप क्या कर रहे हैं १ अभी तक तो छाप गोदामों से नाज नहीं निकाल पाए हैं। इन 'डिवेटों' या सर ज्वालाप्रधाद के छागमन से तो स्थिति नहीं संभल रही है। छाखिर छाप लोग राजनीति को उन सुरदों की हिंडुयों से क्यों तोल रहे हैं। इस पर छाप लोगों ने जो रुपया कमाया सो छालग। ऐसा सुनाफा तो कभी किसी को नहीं हुछा है।"

"लेकिन अकाल की सारी जिस्मेदारी तो मंत्रिमंडल पर है ?"

"मंत्रि-मंडल पर! नहीं-नहीं। आप लोगों पर, जो कि आज भी अलग-अलग हैं। व्यर्थ राजनीति की दलींले करके लोगों की आँखों में धूल भोंक रहे हैं। आपके भाई की केमिस्ट की दूकान है। पचीस-पचीस गुने दामों पर वे इन्जक्सन वेशते हैं, क्योंकि लोग गरजमन्द हैं। आपकी खुआ का लड़का आपके ओहदे की आड़ में गल्ले का बड़ा व्यापारी बना हुआ है। वह चाहता है कि चोर बाजार कायम रहे।"

"आप कब से प्रोमेसिय हो गई हैं, सिस चटजों ? क्या आज कल 'डान्स' का मौसम समाप्त हो गया है। मालूम पड़ता है कि आपको 'स्केटिंग' से फ़रसत मिल गई है। अन्यया ये सब बातें आपको परेशान न करतीं।'

युवती चुप हो गई। संभवतः वह ज्यादा दलील करना नहीं वाहती थी। पूछा सुभते "तुमारे 'रिसर्च' का क्या हाल है ?"

"ग्राजकल तो कुछ भी काम नहीं करती हूँ।"

''प्रेमलता की कोई चिट्टी मिली ?''

''हाँ, एक छाई थी पिछले दिनों। लिखा था कि छमेरिका वालों को यह भूखे भर जाने की बात समभ में नहीं छा रही है। वे लोग छभी-छभी घूमकर न्यूयार्क लौटे हैं। इस मुखमरी का मजाक उड़ाते पूछा है उसने कि यदि बात सच हो तो उसे सूचना दे दूँ। ताकि वह एक बार छाकर देख तो जाय कि यह कैसा तमाशा है ?''

'भ्रेमलता ने यह बात लिखी है,तो इसमें आएचर्य ही क्या है सरल ? सारी दुनिया तो चंड राजनैतिक दाँव-पेचों का खिलवाड़ बनी हुई है। वहाँ सही खबरें न पहुँचती होंगी। यहीं जब कि बंगाल के बाहर वाले प्रान्तों के रहने वालों को पूरा-पूरा ज्ञान नहीं है। तब अमरीका तो बड़ी दूर सा है। युद्ध काल में जो न हो जाय संभव ही है।''

''यह लड़ाई कव तक रहेगी। बंगाल तो मर जायगा तब तक ?''

तभी बोला बह युत्रक, "बंगाल मर नहीं रहा है जी रहा है। चन्द दिनों का और तमाशा है। आप शायद अनुशीलन दल के परचों को नहीं पढ़ती हैं। आज सारी जनता बोस बाबू की प्रतीचा कर रही है। वे ही ईस मुसीवत में रास्ता दिखलावेंगे।"

''ग्रौर गाँधी जी १'' पूछा मैंने ।

''गाँघी जी तो कभी कोई भी श्रचम्भा दिखला सकते हैं। वे मदारी हैं श्रौर उनकी दृष्टि में सारी जनता एक साधारण भीड़ है।''

वेटर सब सामान ले आया था। मुफे उस वातावरण में सुख नहीं मिला। में वह सब देख कर दंग रह गई। जीवन में एक भारी विभिन्नता है, इसका अनुमान मुफे पहिले पहल वहीं हुआ। मिस चटर्जी गिलास में सोड़ा डाल कर चुिक्क्यों ले रही थी। सुफे चुपचाप बैठी देखकर बियर पीने को कहा। मेरी अस्वीकृति पर बोली, "यह पुराने सड़े-गले संस्कार न जाने कब नष्ट होंगे। विचारों तक को स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है। हमें एक आजाद कीम बनना है। एक बलवान जाति।"

पुराने सड़े-गले संस्कार ! पिछली मान्यताएँ ......। श्रीर नई विचार धारा कि युरोपीय जातियों की भौति चलकर उनके स्वभाव को श्रपना लेना। फिर मिस चटर्जी तो कह ही रही थी, "क्षय का जीवन, डान्स, स्केटिंग .....। उन लोगों के जीवन में कितना तीव प्रवाह है। सुखकर जीवन व्यतीत करने के लिए साधन हैं। एक हमारी जाति है, जिसके प्रतिनिधि सहुकों पर भिखमंगे बने भीख माँग रहे हैं। वह भी नहीं मिलती तो मर जाते हैं। श्रकमें एव हैं। बिलकुल निकम्में। श्राज भी श्रहिंसा श्रीर सत्याग्रह के दामन की दुहाई दी जाती है। जब कि श्रन्य देश सैनिक शक्ति के श्राधार पर जातियों को उठा रहे हैं कि श्रपना राष्ट्र बलवान बन जाय। 77

मेरे साथी बोले, "जापान की ग्राशा कभी थी, त्राज वह संभव नहीं है। ग्राज तो हिन्दू जाति नष्ट हो रही है। इस 'लीगी मंत्रिमंडल' ने हमें तबाह कर दिया है।" एकाएक घड़ी की ग्रोर देखकर बोले, "पौने नौ! जल्दी खाना खा लीजिए। सिनेमा तो ग्राप चलेगी मिस चटर्जी ?"

''कौन सी फिल्म है ?''

"good Earth"

''चलेंगे हम भी।"

कुछ देर तक सब खाना खाने में संलग्न रहे । वेटर बीच-बीच में खाली 'क्लेटें' ले जाता था । रिस्तोरां की उस चहल-पहल के बीच उतने फीजियों को देखकर में दंग सी रह गई । क्या हमारा सब श्रन्न ये फीज वाले खा रहे हैं ? लेकिन इतना बड़ा बंगाल है श्रीर फीजी गिनती के कुछ । सो यह तो संभव सी बात नहीं लगी । फिर भी मन में श्रकुलाहट थी । श्रीर मृणाल की बातें याद श्राती थीं । क्या ऐसे ही होटलों में उसने भी प्रवेश पाया होगा । यह मिस चटर्जी यहाँ क्यों श्राई हैं ? यह एक छोटा 'पेग' ले लेती है । उसकी हिष्ट में भारतीय संस्कृति कोई सही संस्कृति नहीं है । वह उससे दूर भागती हैं श्रीर श्रपना जीवन इसी प्रकार व्यतीत करती है । उसकी चर्चा प्रत्येक परिवार में होती है । लेकिन सब पार्टियों में वह 'लोगों को मोह लेती है श्रीर श्रीरतों तथा पुरुषों दोनों के सुँह पर उसी की चर्चा रहती है ।

वे प्लेटें, वह खाना ""! बी० बी० सी० का 'रिले' रेडियों पर सुनाई पड़ा। 'दुनिया की हलचल "" वह भी बन्द हो गया ग्रीर ग्रब ग्राल इंडिया रेडियो ग्रपने समाचारों को ब्रॉड कास्ट कर रहा था। मैं ग्रपने भीतर सिकुड़ती जा रही थी। वे लोग उठ बैठे। हम लोग कुछ देर बाद 'कार' पर बैठ गए, मेरी तबीयत बहुत घबरा उठी। बोली मैं, "मैं घर जावूँगी।"

''ग्रौर सिनेमा १''

''मेरी तबीयत ठीक नहीं है।''

''सिली !'' बोली मिस चटर्जी। ''तभी तो कहती थी थोड़ी वियर ले ले, तेरी तो तन्दुक्स्ती चौपट्ट हो जावेगी। रिसर्च के बाद—टी० बी०! तू श्रपनी परवा ही नहीं करती है सरल।''

में चुप रही। मुक्ते लगा कि मेरी आँखे मुँद रही है। तो वे बोलें, "माफ करना मिस चटर्जी में इनको घर छोड़ कर ग्रमी लौट ग्रावूँगा। मेरा ग्राप इन्तजार करें।"

में कार पर बैठ गई । 'कार' चलने लगी तो वे बोले, "सीधे घर चलेंगी या "बाग हो कर। शायद वहाँ की हवा में आपका दिल बहल जायगा। आप तो बहुत चबरा गई हैं।" उनकी ग्रांखों को देखकर मैं भयभीत हो गयी। शायद वे बहुत नशे में थे। मैंने सरलता से कहा, ''मैं श्रव कहीं नहीं जाऊँगी। ग्राप मुक्ते घर छोड़ दें।''

उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। कार सड़कें पार कर हमारे घर के दरवाजे पर पहुँच गई। मैं जल्दी-जल्दी ऊपर पहुँची। पिताजी खाना खारहे थे। मौं छोटे वच्चों को सुला रही थी। सुके देखकर दोनों ने कुछ नहीं पूछा। मैं द्यपने कमरे के भीतर पहुँची। भीतर से चटखनी लगाई। फूट-फूट कर खूब रोई। कपड़ें बदल कर लेट गई। पर नींद नहीं छाई। बड़ी रात बीत गई थी। सुके एकाएक भारी प्यास लगी। मैं बाहर छाई तो मौं को कहते सुना, "आज लड़की की इज्जत वेच कर भात खाना लिखा था।

"इजत बेचकर.....!" मैं सन्न रह गई।"

बोले पिताजी, "इजत ! आज किसी की इजत नहीं है। तीन बोरे चावलों के लिए सरल की माँग !" वे शायद आगे नहीं बोल सके। उनका गला भर आया।

मुभत्ते यह सब नहीं सहा गया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोली, "मौं मैंने हज्जत नहीं बेची है।"

"सरल !" माँ उठी । उसने चटखनी खोली । मुक्ते मेरे कमरे में ले गई । मुक्ते देखकर बोली, "सरल तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है । सो जा अमागिनी वेटी ।"

"माँ, मैंने अपनी इज्जत नहीं बेची है ?" मैं तेजी से बोली। मेरा सारा बदन सिकुड़ गया। गला भर आया। आँखों के आगे अँधेरा छा गया.....।

सरल की चिट्ठी का पूर्व भाग समाप्त हो गया था। सच ही सरल एक भारी त्फान के दौर को पार कर रही थी। वह एक सूखी पत्ती की भौति उस त्फान में फंस गई। सरल एक नहीं थी। सरल तो लाखों की ग्रावाज का एक स्वर था। शायद श्रीर स्वर भी जीवित होकर बोलें। वे भी शायद सवाल पूछें और उनका उत्तर हमें देना ही पड़ेगा। इतिहास का यह बड़ा प्रश्न, केवल प्रश्न बन कर ही नहीं रह सकता! ६ ग्राग्स्त की ग्रांधी और उसकी ढक लेने वाला यह बड़ा तुकान! जो उस ग्रांधी को भी ढक लेता है!!

सरल उस घटना के बाद बीमार पड़ गई। ऋपनी बीमारी में भारी निराशा को बटोर कर उसने पत्र लिखा था, पर उसे भेग नहीं सकी। वह न चाहती थी कि अपने विश्वास को अपे चित रखे। दिन बीतते चले गए। लगभग दो महीने के बाद सरल स्वस्थ हो पाई। वह सारा भगड़ा उसके लिए एक भारी परीक्षा थी। अपने पत्र के साथ सरल ने एक छोटा दूसरा दुकड़ा खलग से लगा कर फिर लिखा था—

श्वह पत्र मेरी भावुकता का एक सुपना था केशव। आज वहसव सही नहीं लगता है। मैं 'आत्म रचा समिति' में काम कर रही हूँ। और यह कौन कहता है कि बंगाल मर गया है। वह जीवित है। वह अपना रास्ता खोज निकालना चाहता है। हम सब मिल कर एक नई चेतना ला रहे हैं। आज आश्चर्य से देखती हूँ कि सब वर्ग एक हो रहे हैं। बंगाल एक हो गया है। आब हमसे नाज छुपा कर रखने का साहस किसी को नहीं है। अब युवित्यों को वेश्यालयों का दरवाजा नहीं खट-खट खटाना पड़ेगा।'

श्रीर उस पतभाइ के बाद ग्राज बसन्त का श्राना ?

# रूस जर्मन सन्धि का अन्त

[ स्रारकेष्ट्रा घीरे-घीरे बजता है ]

पहला एना उन्सर — यूक्रेन का वह देश, जहाँ गेहूँ की पक्की पीली-पीली बालों से सब धरती छिप जाती है, वहाँ का वह प्राकृतिक दश्य किसका मन नहीं मोह लेगा । संध्याकाल हो आया । गोधूलि के समय चरवाहे अपने ढोरों को जंगलों से वापस ले आये हैं । किसान अपने खेतों से लौट आये । फसल कट चुकी है । धीरे-धीरे च्चितिज में भी सूर्य की लाली बुक्त गई। रात हो आई। उसी देश के हृदय में एक सुन्दर बसे गाँव के निवासी फसल कट जाने का उत्सव मना रहे हैं।

[लोगों की हॅंसी-ख़ुशी के शब्द। भारी भीड़ के चलने-फिरने का शब्द। सुन्दर गाना हो रहा है ]

दूसरा एना उन्सर—वहाँ एक परिवार में गृह-स्वामी, उनकी पत्नी, लड़की नादिया व श्रीर पड़ोसी श्रापस में गपशप कर रहे हैं। यह २३ श्रामस्त, १९३९ का दिवस है। हिटलर के नये नये विचार श्रीर सिद्धांत की वातें सब योरप के लोगों में कुत्रहल फैला चुके हैं। इस परिवार के बीच भी उसी की बातें चालू हैं।

एक पड़ोसी---नात्सी लोगों का लीडर हिटलर श्रव धीरे-धीरे सब देशों पर श्रपना आतंक जमा रहा है।

वृसरा पड़ोसी — लेकिन हमारा देश उस तानाशाह से नहीं घवराता। हम लोगों का देश सबसे सुखी है। हमारा नागरिक जीवन बहुत सुखद है। [टन, टन, टन-न न ग्राठ बजते हैं]

गृहस्वामिनी—( आश्चर्य से ) आठ बज गये । नादिया बर्लिन पर रेडियो तो लगा। आज २३ अगस्त है। देखें, वहाँ से क्या समाचार आते हैं।

# [ रेडियो की घर-घर-घर ]

एक व्यक्ति—हम बलिन से बोल रहे हैं—

श्राज रूस श्रीर जर्मनी के बीच, दोनों देशों में श्रमन-चैन रखने के विचार से एक सन्धि हुई है। जिसकी धाराएँ ये हैं—

दोनों देश वादा करते हैं कि दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्ति काम में नहीं लावेगा। न दोनों मिलकर किसी तीसरे देश पर चढ़ाई करेंगे।

यदि कोई तीषरा देश, इन दोनों देशों में से किसी एक से साथ युद्ध करेगा, तो दूसरा देश किसी तरह शत्रु को सहायता नहीं पहुँचावेगा।

ऐसे मसले, जिनका सम्बन्ध दोनों देशों से है, जो कि वहाँ के श्राधीन

श्रिधिकारों से सम्बन्धित हैं, उन पर दोनों देश श्रापस में एक दूसरे की राय लोकर उस भगड़े का निपटारा करेंगे।

दोनों में से कोई भी देश ऐसे किसी गुट से सम्बन्ध नहीं रक्खेगा, जो प्रत्यच्च या अप्रत्यच्च रूप से किसी के भी विरुद्ध बनेगा।

श्रापसी मामलों पर दोनों देश एक दूसरे से सलाह लेंगे या पंचायत करके फैसला करा लेंगे।

इस संधि की मियाद दस साल की होगी। मियाद के बीत जाने से एक साल पहले यदि दोनों देशों में से कोई भी पैक्ट समाप्त होने की स्चना नहीं देगा, तो पैक्ट की मियाद पाँच साल और बढ़ जायगी।

यह बर्लिन है!

अभी आप रूस-जर्मन पैक्ट की घाराएँ सुन रहे थे। अब इमारा आगे का पोशाम सुनिए—

गृहस्वामिनी-नादिया, वस, रेडियो बन्द कर दे।

[ घर-घर की ग्रावाज ]

गृहस्वामी—[ जोर से ] हिटलर ने "माइन काम्फ" में लिखा है कि रूस के वर्तमान शासक खूनी-अपराधी हैं। संसार में वे सम्य श्रीर ईमानदार नहीं हैं। उनका काम तो घोखेबाजी श्रीर लूट-खसोट करना है।

गृहस्वामिनी—आप ठीक कहते हैं। मुक्ते तो इस सन्धि में कुछ गहरी चालवाजी मालूम पड़ती है। न जाने कामरेड स्टालिन ने क्या सोचा होगा।

एक पड़ोसी—लेकिन बिना सोचे-समभे मोलोतोव ऐसा कदापि स्वी-कार नहीं करते। यह राजनीतिक शतरंज का खेल है, जिसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है।

दूसरा पड़ोसी--- तुम तो राजनीति-राजनीति चिल्ला रहे हो। शत्रु का विश्वास भी ग्रास्तीन में साँप पालना है। न जाने कब डस ले।

नादिया—मा, दस बजनेवाले हैं। तुम नाटक देखने नहीं चलोगी। गृहस्वामिनी—मैं भूल गई थी। वहाँ सब लोग हमारी बाट जोह रहे होंगे। चलो चलें।

## [सबके जाने की श्रावाज]

[ दूर से सुन्दर संगीत सुनाई पड़ता है, जो बीच-बीच में तेज हो जाता है श्रीर फिर धीमा । धीरे-धीरे वह संगीत बन्द हो जाता हैं ]

पहला एनाउन्सर—सोवियत के प्रचलित सरकारी क्वाटरों से संध्या को सूचना मिली है कि इस पैक्ट के बारे में वहाँ के लोगों को पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वह घातक सिद्ध होगा। जिस बचाव के लिए यह हुआ है, वह कदापि सिद्ध नहीं होगा।

दूसरा एना उन्सर—इस. पैक्ट की शतों को पड़कर बर्लिनवाले आँखें मलते ही रह गये। वहाँ के समाचार-पत्रों ने विशेषांक निकालकर इसका स्वागत किया है।

पहला एना उन्सर—रूस के प्रसिद्ध पत्र 'प्रवदा' का कहना है कि यह पैक्ट आपस के आर्थिक सम्बन्धों में ही सुधार नहीं करेगा, बल्कि इससे आगे के लिए मित्रता का वातावरण भी बन चुका है।

दूसरा एना उन्सर—मिस्टर हिंडस ने न्यूजरिन्यू में लिखा है, सच पूछा जाय तो रूस में कम्यूनिज्म है ही नहीं। लेनिन का कहना कि 'राष्ट्र' कुछ भी नहीं है, वह हरएक न्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता का ग्राधार है, यही रूस में नीली पेन्सिल से मोटे-मोटे श्रच्तरों में लिखा मिलेगा।

पहला एनाउन्सर—मिस्टर चेम्बरलैन ने हाउस श्रॉफ कामन्स में कहा—

हमने पूर्ण विश्वास से सोवियत के साथ समभौता करने की इच्छा प्रकट की थी। हम अपनी सेना-सम्बन्धी नीति के बारे में बातचीत करने मिस्टर मोलोतीव के पास सदस्यों को भेज रहे थे कि जर्मन और रूस के पैक्ट का समाचार हमें मिला, जो कि बड़े दु:ख की बात है।

दूसरा एनाउन्सर—श्रीर कुछ दिनों तक इस समाचार पर दुनिया के प्रत्येक देश में टिप्पणियाँ होती रहीं। कई महीने बीत गये। इस बीच जर्मनी के सैनिक पोर्लैंड पर श्रिधकार जमा चुके थे।

[ सिपाहियों का मार्च, बिगुल...बैएड... ]

दूसरा एना उत्सर— १७ सितम्बर, रूसी फीजी दस्तों ने पोलिश-यूक्रेन ग्रीर हाइट रूस का हिस्सा जर्मनी से पोलैएड के बटवारे में ले लिया है। एम्॰ मोलोतीब का एलान है—

एम्॰ मोलोतोव—पूर्वी पोलैएड में ८० लाख ह्वाइट रूसवाले श्रव्प-संख्या में हैं, जिनको पोलैएड ने 'स्थानीय स्वतंत्रता' देने का वादा किया था। लेकिन ऐसा न होकर, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया श्रीर श्रव तो पोलैएड एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में मिट गया है। उसकी सरकार का कोई पता नहीं कि कहाँ है। इसी लिए रूस के कम तादादवाले वाशिन्दों की रक्षा के लिए यह हमला हुश्रा है।

[ सिपाहियों का मार्च, बिगुल...बैएड... ]

पहला एना उन्सर — श्रीर प्रति दिवस नई नई घटनाएँ श्रीर राज-नीतिक संघर्ष का हाल सुनाई पड़ा। संसार के लोग श्राश्चर्यचिकत होकर, यह सब सुनते थे।

दूसरा एना उन्सर—११ श्रक्तूबर, रूसी-लिथूनियन श्रापसी समभौते पर कल रात इस्तान्तर हो चुके हैं। उसके श्रनुसार Vilua नगर श्रौर जिला लिथूनिया को दे दिया गया।

तीसरा एनाउन्सर—मास्को, २५ श्रक्त्वर, एक सरकारी एलान में बतलाया गया है कि पोलैएड का जो हिस्सा रूस के कब्जे में श्रा गया है, वहाँ , के हरएक किसान को चार या पाँच एकड़ जमीन श्रोर एक-एक गाय दी जा रही है।

यह भी बतलाया गया है कि सोवियत रूस दो महीने के अन्दर दस लाख टन अनाज जर्मनी भेजेगा-

## चिलती हुई लारियाँ ]

पहला एना उन्सर—रूस के प्रधान मन्त्री मोलोतोव ने 'सोवियत-का उ-न्सिल' में कहा—

मोलोतोव--जर्मनी श्रीर रूस को एक दूसरे से लड़ाने की सारी चेष्टाएँ वेकार हो गई हैं। यह भूठ बात है कि रूस फिनलैएड से 'श्रालैएड' तथा और टापू माँगता है। रूस फिनलैएड से 'श्रापसी मदद' का पैक्ट करना चाहता था, जो कि उसने नामंज्र कर दिया।

[ सिपाहियों का मार्च, लारियाँ चल रही हैं। बैएड बज रहे हैं। भीड़ जा रही है ]

दूसरा एनाउन्सर—एम्सटर्डम, २ दिसम्बर, १६३६ । रूस और फिन-लैयड की लड़ाई से हिटलर बहुत परेशान है। बास्टिक की रियासतों में रूस का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि जर्मनी के कमांडरों में आपस में मतभेद हो गया है। इसी लिए इसके विरुद्ध जर्मनी ने रूस को बहुत शिकायतें लिख मेजी है, जिनका उत्तर देना स्टालिन ने अस्वीकार कर दिया है।

[सिपाहियों का मार्च, लारियाँ चल रही हैं। बैएड बज रहे हैं ]

पहला एनाउन्सर—युद्ध की प्रगति का सब हाल यूक्रेन के भीतरवाले गाँव के उस परिवार को मालूम हैं। वह किसान-परिवार कभी तो बहुत उत्तेजित हो जाता है। फिर उनको ऋाश्चर्य होता है। कभी वे दुनिया को इस तरह नष्ट होते देखकर दुखी भी होते हैं।

दूसरा एनाउन्सर—प्रातःकाल हो त्राया। यहस्वामिनी नाश्ता तैयार कर ख़की। सब नाश्ता कर रहे हैं। इसी बीच...

[ खट-खट-खट..... ] [ तारवाला ब्राता है ]

तारवाला—नादिया।

गृहस्वामिनी-नादिया, किसका तार है ?

[ खट-खट तारवाला चला जाता है ]

नादिया—वायला का। वह आज शाम की गाड़ी से आ रही है। पहला एनाउन्सर—वायला उस परिवार की सबसे बड़ी लड़की लेनिनग्रेड के संगीत-विश्व-विद्यालय में पढ़ती है। उस दिन संध्या को—

[ चलती रेलग़ाड़ी--रेलगाड़ी रकती है। कार के हार्न का स्वर, कार चलती हुई, कार रकती है। दरवाजा खुलता है ]

वायला लम्बे सफर के बाद अपने घर पहुंच गई।

वायला---मा, नादिया---

गृहस्वामिनी—वायला, लेनिनग्रेड का क्या हाल है ? यहाँ तो युद्ध-युद्ध-युद्ध ! हिटलर क्या दुनिया को नष्ट करके चैन लेगा ?

वायला—मा, लेनिनग्रेड में किसी को भी हिटलर की परवा नहीं। हमारा देश अपने उद्योग-धनधों तथा और नई-नई स्कीमों में, अपनी उत्ति के लिए लगा हुआ है। और नादिया, अब चल, तुभे अपना बायलिन दिखा दूँ, अब के मैं नया ले आई हूँ।

# [दोनों जाती हैं]

ग्रहस्वामिनी—गयला कहती है—वहाँ सब निश्चित अपने-अपने कामों पर लगे हैं, तब हम ही बेकार घबरा जाते हैं। उनसे कहूँ कि अब के गोशाला ठीक करानी है। अच्छे बीज भी अगले दिनों के लिए बोने हैं। लड़ाई-लड़ाई—रूस तो अपनी उन्नति पर लगा है। जाऊँ उनसे कह दूँ। अगे वायला, तूने हमें नया जीवन दिया है, मेरी लाइली वायला!

# [जाती है]

[वायलियन दूर बजता है। फिर समीप-समीप लगता है। अब बिलकुल पास। वायला और नादिया के पाँबों की खट-खट-खट ]

नादिया-मुभे नहीं सिखलात्रोगी जीजी।

वायला--- अच्छा, ले त् ही बजा।

नादिया--ला...

[ वायलिन गड़बड़-सा बेसुरा बजता है ]

वायला — ठीक तो है।

नादिया -- ग्रच्छा लो।

[ंवायिंतन सुन्दर स्वरों में बजता है। बजता रहता है ]

दूसरा एनाउन्सर—वायला के वायितन के स्वरों ने उस परिवार में नया जीवन और न्तन उत्साह भरा। गृहस्वामी ग्रंव गाँव के नव निर्माश्व पर सोचने लगे। कभी-कभी युद्ध के समाचार वहाँ पहुँचते थे; पर वे वायला केः वायितन की स्वर-लहरी के बीच हुब जाते। [ वायलिन घीरे घीरे लगातार वज रहा है ] [ विपाहियों का मार्च व बैंड— ]

दूसरा एनाउन्सर —१९४० — जनवरी — फरवरी, १३ मार्च — रूस-

९ श्रप्रैल, जर्मनीवालों ने नारवे पर चढ़ाई की।

१० मई, हालैएड ग्रौर बेल जियम पर चढ़ाई।

[ सिपाहियों का मार्च, बैएड-शोरगुल ]

पहला एनाउन्सर-यूक्नेन के उस छोटे परिवार में वायला अपने वायलिन से सबको मोह लेती थी।

[ वायिलिन बजता है - धीरे-धीरे बन्द हो जाता है ]

दूसरा एना उन्सर—१० जून, इटली भी जर्मनि के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गया।

जर्मनी की सेनाएँ फ्रांस में युद्ध कर रही हैं।

[ लारी—टैंक, मार्च—बैंड— ]

१७ जून, फ्रोस का पतन हो गया।

जोलाई--श्रगस्त-सितम्बर-

जर्मनीवाले श्रपनी पैशाचिकता का पूरा-पूरा उपयोग कर ब्रिटेन पर वायुयान द्वारा श्राक्रमण करते रहे । श्रक्तूचर—नवम्बर—दिसम्बर—हिटलर की दृष्टि बलकान के सुन्दर देशों पर पड़ी । वह वहाँ का सुख देख ललचा उठा, श्रीर लालची भाग्यवादी की तरह वहाँ उसकी सेनाएँ पहुँचीं ।

लारी—टैंक—सिपाहियों का मार्च—बैंड ]

पहला एनाउन्धर — यूक्रेन में बसे उस सुन्दर गाँव में सब लोग अपने समीप के देशों का समाचार सुन बार-बार घवरा उठते थे। नादिया समाचार पत्रों से समाचार सुनाती; लेकिन संगीत-प्रेमी वायला अपनी वायिलन में मस्त थी। उस पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अपनी वायिलन लेकर कहीं एकान्त में बैठ जाती और—

[ वायितान बजता है-धीरे-धीरे दूर-दूर-सा-फिर नहीं सुनाई पड़ता ।]

पहला एनाउन्सर—लेकिन युद्ध की गति पर सारे संसार को आश्चर्य होने लगा कि अब क्या होगा। प्रतिदिन नात्सी-सेनाएँ सुन्दर-सुन्दर देशों को उजाड़ रही थीं, इस पर लोगों के अलग-अलग विचार थे —

[ टैंक — सिपाहियों का मार्च — बैंड ]

दूसरा एना उन्सर-- २ जनवरी, १९४१ -

'रेंड स्टार' का कथन है कि रूस पर आक्रमण होने की शंका बढ़ती ' जा रही है।

तीसरा एनाउन्सर---१२ फरवरी, बेलग्रेड का समाचार है-

मो० शोबोलेफ ने बादशाह बोरिस से कहा कि रूस बलगेरिया की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। लेकिन यदि वहाँ अन्य किसी देश की सेनाएँ घुसेंगी तो रूस जैसा चाहेगा, वैसी ही कार्यवाही करेगा।

पहला एना उन्सर—मास्को, २५ फरवरी, १६४१— ग्रर्थ-मंत्री ने सेना के खर्च में बढ़ती कर दी है। दूसरा एना उन्सर—मार्सको, २२ मार्च—

समाचार मिला कि साइवेरिया और कीव में 'लाल सेना' इस तरह तैयारी कर रही है, मानो सचमुच ही लड़ाई आरम्भ होने वाली है।

[ सिपाहियों का मार्च ]

तीसरा एनाउन्सर—लंदन ७ मई, १९४१—मास्को रेडियो पर बत-लाया गया है कि मोलोतोव की जगह स्टालिन प्रधान मंत्री हो गये।

पहला एनाउन्सर—'लंदन टाइम्स' का कहना है कि रूस-जर्मनी के बीच जो व्यापारिक समभौता हुआ था, उसकी शतों के अनुसार रूस से जर्मनी को जल्दी-जल्दी माल नहीं पहुँच रहा है। इसी लिए जर्मनी की सरकार और रूस की सरकार में लिखा-पड़ी चल रही है।

दूसरा एनाउन्सर—जब कि 'मानचेस्टर गार्जियन' का कथन है कि मोलोतोव से 'प्रधान मंत्री' की जगह ले लेना किसी होनेवाली श्रन्तर्राष्ट्रीय घटना का सन्देह पैदा करता है। सम्भवतः मोलोतोव जर्मनी की श्रौर शर्तें स्वीकार करना चाहते थे, जो स्टालिन को श्रवाचित लगीं।

तीसरा एनाउन्सर—ग्रोस, क्रीट, श्राफ्रिका न्यादि में युद्ध की प्रतिदिन की घटनाश्रों को वायला बार बार त्रापनी वायलिन से श्रव निरर्थंक ढकने की चेष्टा कर रही थी।

> [ बायलिन फिर बजता है ] युद्ध की गति से अब सब परिचित हो गये थे । [ सेनाओं का मार्च, बैंड ]

पहला एनाउन्सर—ग्रीर नादिया-बायला के उस परिवार में एक दिन दोपहर को एरोप्लेन से [ एरोप्लेन चलता है ] उनका भाई साशका, जो कि मास्को के सैनिक विश्व विद्यालय में पढ़ता है, छुट्टियों में ग्रा पहुँचा।

्रवृसरा एना उन्सर — सुनहली सन्ध्या है। सारा परिवार बैटा हुन्नाः वायला से वायलिन सुन रहा है।

[ वायलिन बजता है ]

गृहस्वामिनी—साशका, लड़ाई का क्या हाल है ? साशका—मा, शीघ ही हम लोगों को भी युद्ध में जाना होगा। गृहस्वामिनी—[ त्राश्चर्य से ] युद्ध में ?

साशका—हाँ, राजनीतिक चालें ही ऐसी होती हैं। हमें हिटलर पर कभी विश्वास नहीं था, इसी लिए हमारे देश में भी तैयारियाँ हो रही हैं। वायला, वायलिन फिर बजा।

> [ वायलिन फिर बजता है—फिर एकाएक रुक जाता है'] वायला —भैया, युद्ध ... युद्ध ... युद्ध ... ...

क्या संसार की सारी संस्कृति मिट जायगी १ खोफ, मैं स्वप्न देखती थी—गेहूँ के सुन्दर-सुन्दर खेतों से दूर जो जैत्नों का बाग है, उसके पास ही खंगूरों की बेलों के बीच बैठकर अपनी दुनिया बसा लूँगी। वहीं रहकर वाय- लिन बजाऊँगी और सुन्दर-सुन्दर गीत गाऊँगी।—और तुम तो कहते हो......

साशका—पगली लड़की । यह भाषुकता देश की रत्ता के लिए होनी चाहिए । हमारा व्यक्तित्व तो कुछ भी नहीं है । हमारा देश है—हम देश के

## हैं। अञ्छा, वायलिन सुना है।

#### [ वायलिन बजाती है ]

ि घीरे-घीरे वायिलन का स्वर दूर-दूर सुनाई पड़ता है। सिपाही मार्च करते हैं। लारियाँ घर-घर चलती हैं। हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। बैंड बजता है—कुछ देर बजता रहता है ]

पहला एनाउन्सर—श्रीर २२ जून को, साढ़े तीन बजे रात को जर्मन रेडियो से हिटलर की घोषणा सुनाई पड़ती है—

हिटलर-जर्मनी ने त्राज रूस पर हमला कर दिया है, जिसके कारण ये हैं-

- र. रूस ने बाल्टिक रियासतों पर बिना जर्मन से राय लिये धावा करके उनको अपने अधिकार में ले लिया।
- २. यूगोस्लाविया के लोगों को रूसवालों ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए बहकाया, तब भी मैं चुप रहा।
- ३. मैं यह बात निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ कि "बोहरो-विजम" जर्भनी के 'सोशलिजम' के विरुद्ध शासन-प्रणाली है। मैं अपने देश की पूर्वी सीमा खतरे में नहीं देखना चाहता।
- ४. मैंने सन् १९३६ में रिवनट्राफ को मास्कों भेजा था; क्योंकि मेरा खयाल था कि रूस से समभौता हो जायगा। हम लोगों ने एक पैक्ट पर हस्तान्तर भी किये थे। लेकिन रूस ने उसकी शतों को, उसी समय तोड़- कर लिथु आनिया को अपने देश में मिला लिया, जिससे हजारों जर्मनों को उस देश से निकल जाना पड़ा। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला।
- 4. मैंने पोलैएड के युद्ध के बाद रूस को संसार के अन्य देशों के आगो एक शान्ति-प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा था, ताकि युद्ध वन्द कर दिया जाय, वह उन लोगों ने उकरा दिया। यही नहीं, १६३९ के जाड़ों से १६४० के वसन्त तक उन लोगों ने विना मेरी राय के फिनलैएड पर घांवा कर दिया और बाल्टिक की रियासतों पर भी अधिकार जमा लिया।
  - ६. जिस समय मोलोतोव बर्लिन ऋाये उन्होंने चार बातें प्रस्तुत की

थीं। यदि रूस रूमानिया, बिंगाविया तथा बुकोविना पर हमला करे तो स्या जर्मनी इसमें साथ देगा ?

फिनलैंड से रूस को भय है। समय पर क्या जर्मनी फीजें भेजकर रूस की मदद करेगा ?

क्या जर्मनी को स्वीकार है कि बलगेरिया में रूस श्रपनी सेना भेजकर उसे गारंटी दे ?

रूस दर्देदानियाल में खुला शस्ता चाहता है। वह फासफोरस में अपना समुद्री अञ्जा बनाना चाहता है।

७. जर्मनीवाला को ज्ञात है कि पूर्वी सीमा पर जर्मनी की कोई भी मेकेनाइजड सेना की दुकड़ी पहले नहीं थी। लेकिन यूगोस्लाविया में बगावत मचाने की इच्छा रखकर, सलोनिका के रास्ते 'सर्व लोगों' को युद्ध का सामान पहुँचाने की शर्त पर रूस ने पैक्ट तोड़ डाला।

इसी लिए १,५०० मील के लम्बे मोर्चे पर जर्मनी के पचास लाख सिपाही लड़ रहे हैं।

# [ मार्चिंग-ऐरोप्लेन, बैंड-लारी-]

दूसरा एनाउन्सर-मिस्टर मोलोतोव ने इसके उत्तर में कहा है-

मोलोतोव— स्राज चार बजे सुबह सोवियत सरकार को बिना कोई कारण बतलाये और बिना युद्ध की घोषणा किये, हिटलर ने हमारे देश में जीतोमरो, कीव, सेवास्तोपोल, कोन्स तथा और नगरों पर घावा कर दिया है। दुनिया के इतिहास में ऐसी घोखेबाजी की मिसाल मिलना संभल नहीं है। जब कि हमारा जर्मनी से पैक्ट हो चुका था, तब यह घावा एक डकैती के सिवा स्रोर क्या हो सकता है?

धावा करने के बाद, साढ़े पाँच बजे जर्मनी के राजवूत ने यह सूचना हमें दी है।

यह युद्ध बेकार हमारे सिर मढ़ा गया है। जर्मनी की जनता, श्रमिक किसानों की राय इसमें नहीं ली गई है। यह उन तानाशाह डिक्टेटरों की करत्त है, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को फ्रेंच,चेक, पोल, नारवेजियन, बेल्जियन, डेन्श, डच, प्रीक लोगों के लहु से रॅगकर, उनके देशों को दासता के बन्धन से जकड़ा है।

हमारा देश पूरी शक्ति श्रौर विश्वास के साथ इस युद्ध को लड़ेगा श्रौर श्रन्त में हिटलर की भी वही दशा होगी, जो कि नेपोलियन की कभी हुई थी।

[ सेनाओं का मार्च, बैंड-भीड़-]

तीसरा एनाउन्सर—विटेन के प्रधान मंत्री मिस्टर चर्चिल ने रूस पर जर्मन की इस चढ़ाई गर कहा है—

हमने सोवियत-रूस की सरकार से कह दिया है कि हम हर तरह रूस को मदद देने के लिए तैयार हैं।

हमारा एक ही उद्शय है कि हिटलर मिट जाय; क्योंकि रूस पर होने वाला धावा, ब्रिटेन पर होने वाले धावे का आरम्भ-मात्र है।

रूस जर्मनी के धावे से मुक्ते कुछ भी श्राश्चर्य नहीं हुश्रा । मैंने इसकी चेतावनी स्टालिन को दे दी थी।

मैं अपने सब साथियों से अपील करता हूं कि वे रूस की सहायता करें।

| ऐरोप्लेन श्रीर समुद्री जहाज चलते हैं]

पहला एनाउन्सर—श्रीर यूक्तेन का वह सुन्दर देश, जहाँ के निवासी चैन से रहते थे, जहाँ एक नई संस्कृति थी, जहाँ सुख ग्रीर शान्ति थी—

[सुन्दर गाने का आरकेष्ट्रा]

उसी पर एक दिन हिटलर की फीजों ने आक्रमण कर दिया। [सेना का मार्चिङ्ग, ऐरोण्लेन, लारियाँ चलती हैं, बैंड]

एक दिन सुबह साशका अपने परिवार वालों के साथ चाय पी रहा है। तभी एक सैनिक आता है।

[सैनिक का त्र्याना]

साराका—कीव से म्रार्डर माया है। ग्रहस्वामिनी—क्या लिखा है उसमें ? साशका-हमारा देश खतरे में है। सुभे उसकी रहा के लिए जाना होगा।

दूसरा एना उन्सर-सच ही उसी दिन दोपहर को-

[लारी ग्राकर रुक जाती है] [खट-खट-खट—कई लोग त्राते हैं]

वायला-भैया. क्या जा रहे हो ?

साशका—हाँ, वायला एक बार अपना वायलिन तो सुना; फिर न जाने कब सुनने को मिलेगा।

## [वायलिन बजता है] [खट-खट-खट]

गृहस्यामिनी — यह क्या, वायलिन बजा रही है वायला। अच्छा साराका — वेटा — चिट्ठी भेजना —

गृहस्वामी—वेटा, देश के प्रति यही तुम्हारां कर्तव्य है कि तुम उसकी रचा करो।

साशका-- ग्रच्छाः ः

[लारी चलती है। फिर दूर-दूर-दूर चली जाती है]

पहला एनाउन्सर—ऋौर युद्ध की प्रतिदिवस की घटनाओं को सब लोग चौकन्ने होकर सुनते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है।

३ जुलाई को स्टालिन कहता है-

स्टालिन — जर्मनी वालों ने एकाएक हम पर धावा किया। उनकी रूस की सीमा पर १७० डिवीजन सेना थी। इसी लिए वे एकाएक बढ़ते चले श्राये। श्रव उनसे भिड़ने हमारी सेनाएँ पहुँच चुकी हैं। यह शुद्ध सोवियत रूस का तो है ही, साथ ही उन देशों का भी है, जिन पर कि जर्मनीवालों का श्राधिकार है।

# [बैगड बजता ही रहता है] दूसरा एनाउन्धर — यूक्रेन का वह हरा-भरा देश, जो स्वर्ग-सा शान्त

था, जहाँ नागरिक प्रसन्न थे, जहाँ के प्रामीण ग्रापने धन्धों में लगे रहते थे, जहाँ हॅसी-खुशी का साम्राज्य था---

[सुन्दर स्त्रारकेष्ट्रा]

वहीं-

[सेना स्रों का मार्च — बेंड — लारियाँ चलती हुई] जर्मनी की सेना से वहाँ के सैनिक लड़कर अपने देश की रच्चा में लगे हैं।

वायला सब कुछ घटनाओं को पड़ती है। सोचती है, उतका प्यारा देश-वह उत्तेजित होती है श्रीर वायलिन बजाती है।

[खट-खट-खट कोई श्राता है]

नादिया--जीजी।

[वायलिन बजता ही रहता है]

नादिया-जीजी, त्ने यह पढ़ा-

वायला---[वायलिन बन्द कर] क्या है नादिया ?

नादिया--- श्रस्पतालों में नसीं की श्रावश्यकता है। मैं वहीं जा रही हूँ।

> वायला—तो मैं भी वहीं चलूँगी। नादिया—पहले वायलिन सना।

> > (वायला वायलिन बजाती है।)

पहला एना उन्सर — एक दिन वायला और नादिया भी चली गई । (रेल की सीटी बजती हैं और रेल चली जाती हैं)

दूसरा एना उन्सर — ग्राज यूक्रेन युद्ध मूमि बना हुग्रा है, जहाँ कि रूस ग्रीर जर्मनी की सेनाग्रों के बीच घमासान युद्ध हो रहा है।

(सेनाओं का मार्च, बैंड)

# घुँघली रेखाएँ

ब्राज भी केशव निर्मेला की सही पहचान नहीं कर सका है। वह बोलती है, हँसती है और बात बात में मीठी चटकी ले लेती है। फिर अपने नव निर्मित वातावरण में चपचाप छप कर रह जाती है। केशव उस ऋहरे को नहीं छेद पाता है। वह तो उसके मनके भीतर पैठ, उसके मन का ताला तोड़ कर पूछ लेना चाहता है-क्यों निम् रानी, आज तुम्हारी वे सब शरारतें कहीं काफूर हो गई हैं। वह खुश मिजाजी ख्रीर उस मस्ती की दुनिया को कहाँ छोड़ श्राई हो १ श्राज तो तुम में पिछली-सी सजावट नहीं पाता हैं। न साधारण शोखी ही बची है। न तुम तकरार करती हो। तुम्हारा खिला चेहरा फीका-सा दीख रहा है। जब कि गृहस्थी का नाग इसी भौति लड़ित्यों को डस लेता है, तब तुम लोग कोई एही उपाय क्यों नहीं कर लेती हो कि अलसा न सको । यदि किसी भावकता के कारण मन मुरुका जाता है, तो उसका उपचार न करना भल होगी। यह विज्ञान का सुग है, जहाँ कि उस जंक को मिटा डालना ही हितकर होगा । श्रादिम श्रीर श्राज के इनसान की विचारधारा इतिहास की कई पगढंडियाँ लाँघ चुकी है । अब वह आदिम साम्यवाद. दासप्रथा, सामन्तवाद तथा पूँजीवाद की भारी-भारी मंजिलें तय कर खुका है। श्राज भावकता की कसौटी पर निर्माण की भावना को परखना श्रनुचित होगा । तुम को कौन-सी उलफान है ! जीवन में कोई अड़चन हो, तो उसका निपटारा हो ही जाना चाहिए । श्रपने व्यक्तित्व के प्रति सन्देह करके, उसे मिटा डालने की चेष्टा करना श्रम नहीं है। न नष्ट हो जाने की भावना जीवन का सही प्रतीक है। भौत भी सबल छुटकारा नहीं है।

तभी निर्मला देवी को गोद में लिए आई और कुर्सी पर बैठ कर दूध पिलाने लगी । सरलता से बोली, "आज पाँचवी बोतल टूट गई। बाजार में ठीक से बोतलें नहीं मिल रही हैं और रवर तो बिलकुल सड़े गले हैं।"

केशव देख रहा था कि माँ में कोई खास उत्साह नहीं हैं। बचों को पा

कर भी खुशी नहीं है। चेहरे पर विषाद की भारी छाप है। लगता था कि कमरे के किसी कोने से कोई चुपके सुफा रहा हो—यह मध्यवर्गीय परिवार का अवशेष है। पिछले महायुद्ध में वे भारी त्फान में फंस कर कच्चे पढ़ गये थे। बहुत जीर्ण और अस्वस्थ थे। इस महायुद्ध की चोटों को सहने की सामर्थ्य न रहने पर, टूट रहे हैं। परिवार की दीवारे सड़ गई हैं। भूठी प्रतिष्ठा की चमक ओफल हो रही है। सामन्तवादी युग का पलास्टर सीलन पड़ जाने के कारण फड़ गया है। दादा-परदादाओं द्वारा स्थापित भारी-भारी शहतीरों पर फुरियाँ पड़ गई हैं। बड़े-बड़े परिवारों का साम्राज्य तितर-वितर होकर अलग-अलग छितरा गया है। यह वैसे ही एक बड़े परिवार का अंग है—पित, पत्नी और दो बच्चे। यह परिवार अपनी घरती से बड़ी दूर, नौकरी करता हुआ, जीवित रहने की ओर सचेष्ट है।

पूछा निर्मला ने, 'श्राज तीन महीने में श्राए हो ?''

"'बाहर चला गया था। कल ही तो लौट कर स्त्राया हूँ। यहाँ का क्या हाल-चाल है ?''

निर्मला ने उत्तर नहीं दिया। चुपचाप दूध पिलाती रही। केशव परिवार का ढांचा देखने लगा। पित सौ-सवा सौ माहवारी कमाकर लाते हैं। यही परिवार की श्रामदनी है। पहली तारीख को बजट बनाया जाता है श्रीर श्राठ तारीख तक फेल हो जाता है। किर बनिए के यहाँ के पिचयों पर 'रासन' श्राती है। इसके श्रातिरक्त कुछ बिल श्रगले महीनों पर डाल दिए जाते हैं। तकाजे वाले जब नाक में दम कर देते हैं, तब उनको चुकाने की बारी श्राती है। परिवार श्रीर मामलों में चाहे पिछुंड़ा ही हो, पर पाँच साल में दो बच्चों को पैदा करने का भागी है। इन दो बच्चों की रह्मा करने में श्रामदनी का एक बड़ा श्रंश खर्च हो जाता है। इतना ही नहीं, बेबी के जन्म के साथ निर्मला को ऐसा रोग लगा कि गले का लाकेट सोने का भाव बढ़ जाने के कारण व्याज की भाँति खर्च हो गया। उसका गला स्ता-सा मला नहीं लगता है।

बेबी को दूध पिला कर निर्मला ने केशव की सौंप दिया। खुद बाहर

चली गई। बेबी ने एक बार उस नए जन्तु को देखा। कुछ च्या कुत्हलवश टकटकी लगा कर देखता ही रहा। ग्राखिर मुंह बिचका दिया। केशव ने देखा कि ग्राँस् न होने पर भी उस वच्चे ने रोने का बहाना स्वीकार कर लिया था। जब कि वह पुचकार कर थक गया तो उठा ग्रीर कमरे में टहलने लगा। दीवारों पर 'एलस्ट्रेटेड बांकली' के कवर से काटी गई कुछ तसवीरें टंगी थीं। एक ग्रीर एक 'केबनेट् साइज' का फोटो लगा था, जो कि सम्भवत: शादी के बांद खींचा गया होगा। उसमें निर्मला के चेहरे पर एक स्वागाविक लाज थी' ग्रीर वह चौड़े 'बार्डर-वाली' सुन्दर साड़ी पहने हुए थी। पित पूरे साहबी ठाठ में थे। फोटोवाली युवती का जीवन ग्राजवाली निर्मला गें नहीं मिला। वह ताजगी नहीं थी। फोटो के बाद वर्त्तमान ग्रीर भविष्य के जाले ने सारा उत्साह छीन लिया। वह उस जाले में फंवती जाती है। ग्राज श्रव उसे छुटकारे की कोई चाहना नहीं होगी।

रसोई से उसने एकाएक लड़की के रोने की द्यावाज सुनी। बाहर द्या कर देखा कि निर्मला के सिर पर से सारी खिसक गई है। सूखे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह लड़की को मारती हुई कह रही थी, "ले स्रब मुफी को खा जा।"

लड़की को मार तो कम पड़ी, फिर भी रोने का स्वर बहुत ऊँचा था। सोचा केराव ने कि यह मार तो रोज का काम है। बिना इसके न माँ अपनी मुँ मलाहट हटा सकती है और न लड़की अपनी जिद। माँ पीट कर अन्त में अपनी हार मान लेती है। लेकिन निर्मला सँभल गई। वह तो मूल गई थी कि केशव बाहर बैठक में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार का उच्छु द्धाल रूप केशव ने अपन देख ही लिया। अपनी इस असमर्थता पर सोच कर, वह चुपचाप रसोई में चली गई। वह लड़की सुनी दालान के फर्श पर पड़ी ऊँचे स्वर में रोती ही रही। केशव ने समीप पहुँच कर कहा, ''मुन्नी, विलायती मिठाई मिलेगी। चुप हो जायगी रानी बिटिया। माँ बड़ी खराब है न!"

रिसोई घर में धुन्नाँ, धुन्नाँ, धुन्नाँ भरा हुन्ना था । वहीं तो निर्मला थी । मुन्नी 'लेमन ड्राप' पाने के लोभ में चुप हो गई थी। पर यदा कदा सिसिकयौँ ग्रा ही जाती थीं।

केराव देख रहा था कि दालान के एक छोर मं तुलर्धा का बड़ा पौधा कनस्टर पर उगा हुन्ना है । खाली जमीन पर मुन्दर क्यारियाँ बनी थीं । उनमें राई, मेथी, पालक न्नादि साक उगे हुए थे । एक बड़ा नीम का पेड़ न्नपनी भारी छाया खपड़ेल वाले रसोई घर पर फैलाए हुन्ना,था। सामने तार पर घूँघली जामुनी रंग की सारी फैली हुई थी। न्नाधा तार बच्चों के छोटे छोटे फाक न्नादि कपड़ों से भरा हुन्ना था।

निर्मेला द्याग फूंकती जाती पर गीली लकड़ियाँ सुलगने का नाम न लेती थीं । यह सब देख कर केशव रसोई घर के दरवाजे पर खड़ा हो कर बोला, ''नौकर कहाँ चला गया है ?''

"छोड़ दिया।"

"ता बिना नौकर के "।"

"ग्राजकल नौकर रखना त्रासान काम नहीं है। तनख्वाह से चौगुना तो उसके खाने में ही खर्च हो जाता है।"

"फिर भी तम्हारी सेहत ?"

बात पलट दी निर्मला ने, ''उनसे कहा था कि अच्छी लकड़ी देखकर लाना, पर एम० ए० पास कर लोना एक बात है, लकड़ी की पहचान दूसरी। जैसा किसी ने बहका दिया। उस दिन ठेलेवालों ने साढ़े पाँच पॅसेरी कह कर गीली लकड़ी दे दी।''

"सवाल था तुम्हारी तन्दुरुस्ती का, निर्मला ?"

श्रीर निर्माला श्राग फ़ुँकती रही। धुएँ से भरे उस कमरे में जैसे कि काम करने की श्रादत पड़ गई हो। सोच कर कहा केशव ने, "चाय तो रहने दो। मैं पीकर श्राया हूँ। व्यर्थ क्यों परेशान हो रही हो। श्रमी तो चार भी, नहीं बजा है।"

"मोढ़ा उठा लाऊँ । यहीं दालान में बैठ जाग्रो ।"

"नहीं-नहीं, ठीक है।"

"हैं, बेबी सो गया। कहा क्यों नहीं।" वह बाहर श्राई श्रौर उसे ले

कर भीतर कमरे में चली गई। लौटकर आई थी कि हँस कर केशव ने कहा ''तुलसी के पेड़ को देख कर तेरे माँ की बात याद आ गई।''

''कौन सी ?"

"वही बालगोविन्द के साथ तेरी शादी कर देने की।"
कुछ न कह, वह मुस्करा कर भीतर चली गई।

निर्मेला ठीक सतरह की भी न हो पाई थी कि माँ उसकी शादी करने 'की चिन्ता में पड़ गई। इसका कसूर यही था कि ग्रपनी उम्र की लड़िकयों से वह अधिक स्वस्थ थी। जब उसकी किसी सहेली की शादी होती, तो उसकी माँ गद्गद हो कर उस लड़की को विदा करते हुए कहती थी कि निमू के लिए लड़का जरूर दूँढ़ना। ग्रन वही ग्रकेली छूट रही है। कभी-कभी वह फुंभालाहट में कहती थी कि उसकी सात भावरें पत्थर के काले बालगोविंद से कर देगी। क्राखिर शादी तो करनी ही होगी। क्राज वह उस मायके की सीमा से बाहर है। बहुत दूर है। अपने इस संसार से बाहर उसे भौकने की फ़रसत नहीं है। सुबह से शाम तक इस चहार-दीवारी के भीतर काम में जुटी रहती है। कुछ सोचने विचारने का समय नहीं मिलता है। ब्रसंतुष्ट होने पर कुकुकुहाइट नहीं करती है। गुस्सा चढ़ जाने पर बच्चों की मरम्मत सीधा-सादा नुस्खा है। दिन बहुत बड़ा नहीं लगता। महीने श्रासानी से कट जाते हैं। मौसमें साधारण रूप में गुजर जाती हैं। उनका खास ग्रसर उस पर नहीं पड़ता है। जाड़ा, गरमी, ग्रीर बरसात, सदा ही सुबह उठ, घर के काम में खुट जाती है। वक्त का अधिक ध्यान नहीं रहता है। स्वप्न दे सुनहते जाल फिर भी बीच-बीच में उठ जाते हैं। उन पर भले ही विश्वास न करे । भाग्य की कसौटी पर त्राकांचात्रों को परखना नहीं चाहती है। जीवन का प्रवाह तीन नहीं है। सारी फंफट ग्रासानी से बीत जाती है। मन पर भावुकता की चोटे भारी पीड़ा नहीं पहुंचाती हैं।

मुनी तो अब बोली, "ताफी !"

ठीक अभी उसने टाफी लाने का वादा किया था और विलायती मिठाई का आरवासन भी वह दे चुका है। वह इस प्रकार अपनी भूल की मान लेगा। जोर से बोला, "हम जरा बाहर जा रहे हैं।"

"क्या ?" निर्मला ने पूछा ।

"ग्रमी लौट ग्रावेंगे।"

Son

"श्रच्छा, समकी ! यह मुन्नी की फरमायश होगी ! लेकिन त्राप तो इसकी त्रादत विगाड़ रहे हैं । जा मुन्नी, त्रालमारी से चीनी का डिब्बा उठा ले ह्या ।"

मुन्नी तो चुपचाप केशव की उँगली पकड़े खड़ी रही तथा बार-बार उँगली खींच कर इशारा करती थी कि बाहर चलो। केशव ने मुन्नी के चेहरे का आग्रह पढ़ा और उसे लेकर बाहर चला गया।

पास ही दो फर्ला ग पर एक पान की दूकान है। वहाँ के लिए रवाना हुआ है। मुन्नी उस दूकान को भलोगाँति पहचानती है। मुह्लो में वह बड़ी चहल-पहल की जगह है। छोटा-मोटा विसाती का सामान सुई, डोरा, बटन वहाँ मिल जाता है। कलम, दवात, रोशनाई, कागज आप ले सकते हैं। विस्कुट, लेमनड्राप आदि भी हैं और साथ में पान की दूकान की जो रौनक है सो अलग ही ! मुहस्लों के पिछुवाड़े जो कहार, घोबी, मजदूर, चपरासी आदि निम्नवर्ग के लोग रहते हैं, उनकी बैठक यहाँ जमती है। मले घर की बहू बेटियों की सचिरित्रता की आलोचना के साथ-साथ इस युद्ध की भी तीब्र आलोचना होती है कि जापान ने क्या कहा है। और बर्मा का जो नया दक्तर आया है, वहाँ क्या-क्या बातें हुआ करती हैं। पानवाला पतला- दुवला है, पर उसकी लुगाई भारी-भरकम मोटी है। पिछले दिनों वह कलक्टर साहब के जमादार के साथ पूरे सात रोज तक गायव रही। एक दिन सुनह लोगों ने मारपीट की आवाज सुनी। कुछ लात और घूसों की मार के बाद पति ने उसे किर दूकान पर बैटा दिया और सब पिछला कलंक धुल गया।

इस दूकान की बातों की जानकारी केशव को है और उनकी बातें,भी उसने सुनी हैं। उनकी बैठक में कई दफ्तरों के चपरासी, कुछ बंगलों के कहार तथा ऐसे लोग हैं, जो रोज सनसनी पैदा करनेवाली खबरें बटोर कर ले आते हैं। चाहे कुछ गण्पें हों, पर वर्णन रंगीन होता है और दिलचस्प! तो केशव एक परिवार की परिधि से दूसरे की छोर बढ़ रहा है। दोनों के बीच एक चौड़ा रास्ता है। दोनों के बीच थोड़ी दूरी है। उस पानवाली को उसने कभी मुरभाया नहीं पाया है। दो बच्चे उसके हैं। छाधेड़ है। पर नए फैशन के मुताबिक रहती है। माथे पर बड़े काँच की बिन्दी लगाती है। छापने बनाव छोर श्रद्धार में कहीं कोई कभी नहीं रखती है। हाथ तो चूड़ियों से भरे रहते हैं। वह जीवन छोर परिवार के शित उदासीन नहीं रहती है। छोटे बच्चे को निर्लंडजता से दूध पिलाती है।

लेकिन वास्तव में मुझी तो अपनी नई दुनिया में जा रही थी । यह रास्ता उसे बहुत प्रिय है। उसकी आँखों के आगे कई काँच के बड़े बड़े वर्तनों का ढाँचा है, जिसमें रङ्गीन मिठाइयाँ रहती हैं। वह अपनी भाषा में अपने ही भाव व्यक्त करती हुई, उसकी उंगली मजबूती से पकड़े हुए बढ़ रही थी।

देशव श्रीर मुन्नी चले गए । श्रव एकाएक निर्मला चैतन्य हुई । उफ ! उसे क्या हो गया है ? श्राज केशव क्यों श्राया । सुबह से ही मन ठीक नहीं । सुबह दूध की बोतल मुन्नी ने तोड़ डाली । पित से दूसरी लाने को कहा था तो वे मूँ मत्ना उठे । वह भी बोली थी कि क्या बच्चे उसीके हैं ? घर में एक पैसा नहीं है । कब तक श्रीर कैसे यह एहस्थी को चलावे । श्रव यह सब उसकी शक्ति से बाहर है । जिस नौकरी से ठीक तरह पेट नहीं भरता, उसे लेकर क्या वे चाटें ? पित श्राफ्स से उदास मुंह लौटते हैं श्रीर उस पर श्रवसान लादते हैं कि यदि यह एहस्थी नहीं होती तो वे मस्ती से दिन काटते । वे श्रपने निटल्ले साथियों का हाल सुनाते, जो कि परिचार की भंभिटों से बरी हैं । एक दिन रात को वे उनकी पार्टी से 'रस' पी कर श्राए थे । निर्मला उस रात भर रोती रही । बच्चों की कसमें दे कर कहा था कि यह न किया करो । शहर में कई लिनेमा श्राए श्रीर चले गए। चार साल में उसने एक भी नहीं देखा है । पिछले दिनों नुमायश में वह एक साड़ी खरीदना चाहती थी, पर पित की स्वीकृति नहीं मिली। बच्चों के कपड़ों तथा उनकी छोटी-मोटी चीजें मोल लेने में ही चालीस हपया खर्च हो गया था।

उसने एक साड़ी पसन्द की थीं। नीली धरती पर चौड़ा पीला बार्डर बहुत खिल रहा था। कानों के टॉप्ट भी थे वहाँ! वह दूकानों को ताक कर ही लीट ख्राई थी। मन की बात मन में ही घुट कर रह गई। वहाँ तो एक तृष्णा बढ़ी थी, जो ख्रबुफी ही मिट गई। वच्चों के 'फ्राक' सिला कर ही तसव्ली कर ली थी कि उसके भाग्य में ख्रच्छा पहनना नहीं लिखा हुखा है।

श्रव उसका मन सबल हो उठा | उसने कमरे में बड़े आईने में श्रपने को देखा; वह चूढ़ी-सी लगने लगी थी | उसे देख कर कोई नहीं कहेगा कि वह तेईस साल की होगी | वह तो पैंतिस-छुत्तीस का लगती हैं | उसने अपना ब्लाउज देखा | उसका रंग फीका पड़ गया था | साधारण मैली साड़ी पहने हुए थी | सिर के बाल रूखे थे | उसकी श्रांखों में श्रांस छुलछुला उठे | यह केशव क्या सोचता होगा ? यही न कि निर्मला एक बाबू की पद्मी है वह बाबू श्राफिस में दिन भर काम करके भी अपने परिवार का ठीक सा लालन-पालन नहीं कर पाते हैं ।

केशव इन बाबुग्रों की हंसी श्रक्सर उड़ाता है कि यह जाति बिलकुल निकमी है। पंगु है। ये समाज के बहुत निर्वल ग्रंग हैं। फिर उनका परिवार तो एक भारी तूफान में फँस गया है। जहाँ में श्रासानी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। उस बड़े ग्राइने पर धूल पड़ी हुई थी। उसमें वह ग्रपना भद्दा-कुरूप चेहरा देखती रह गई। बड़ी देर तक खड़ी रह कर श्रपनी प्रतिल्ठिव को टकटकी लगाकर श्राकती रही। ग्रपने को खून—खूब देखा! श्रव वह किसी भावना की श्रवहा चोट से तिलमिला कर तेजी से भीतर कमरे में चली गई। उसने श्रपना सन्दूक खोला। सुन्दर ब्लाउज निकाला, लाल बार्डर की जार्जेंट की साड़ी निकाली। जस्दी-जस्दी गुसलखाने में पहुँची। वहाँ उसने कपड़े बदले। ग्रव मीतर पहुँच कर बालों को काढ़ा। ग्रपनी इस छुवि को ग्राइने में देखकर तक्क्षी नहीं हुई। फिर बही भद्दा-भद्दा चेहरा था। वही-बही कुरूपता! वह उलफरन में पड़ गई। सोचा कि पित श्रपराधी है। श्रम्यथा ग्राज उसकी यह हालत नहीं होती। उसकी ग्राँखें डबडवाई। वह फूट्सूट कर रोने लगी। रोती ही रही। जिस प्रकार नदी के भंवरों के बीच

फँसा हुन्ना व्यक्ति छुटकारे को सोचता है, उसी भौति वह भी इस सबसे छुटकारा चाहती है कि जरा कहीं सांस ले ले । ग्रन्यथा उसका दम घुट रहा है। वह तो मर रही है।

एक दिन कहा था केशव ने, 'शादी तो एक पहेली है निर्मला। ग्रहस्थी की एक नई दुनिया— दूसरी मंजिल!'

तब तो वह इस कठोर व्यंगको नहीं समक्त पाई थी। बार-बार समक्तने की चेष्टा की थी। स्त्रीर कई रात उस बात पर सोच लेने का लोभ हुस्रा था।

केशव कहता रहा था, 'प्रत्येक पीढ़ी की अपनी एक कहानी होती है। अपना प्रेम और अपने ही क्षणड़े होते हैं। सब परिवर्त्तनशील है। पशु-पत्ती पेड़-पोधे आदि मूक और स्थिर रहते हैं। उनमें कोई अन्तर नहीं आता है।'

श्रीर याद श्राई उसी केशव की कही वातें, 'दादी, नानी बनना ही तो बदा है तुमको। इससे श्रिषक समाज तुमसे झुझु नहीं चाहता है। तुम भी श्रीर मांग नहीं करोगी। तुम्हारी जाति शक्तिहीन हो गई है। उसमें बल नहीं रहा। रो-रो कर चरणों की दासी की मांग रखती हो। पति को देवता स्वीकार कर लिया है। श्रालू श्रीर टमाटर की खेती की भौति बच्चे जनोगी, जब कि सारी दुनिया के विचार तथा धारणाएँ बदल रही हैं। तुम्हारी जाति स्थिर खड़ी है। नया मूल्यांकन नहीं चाहती हो। नए शिष्टाचार श्रीर मर्यादा के लिए उत्साहित नहीं हो। जैसे कि श्रालसी श्रजगर श्रपने स्थान से हिलता- इलता नहीं है। वैसे ही तुम जहाँ पड़ी हो, वहीं रहोगी।

निर्मला सिसिकियाँ ले रही थी। सच ही तो वह नानी-दादी बनने जा रही है। इस घर में उसने ऋधिक कुछ नहीं पाया है। कितना ही शृङ्कार कर ले, लेकिन जो कुरूपता ह्या गई है वह द्यासानी से नहीं हटेगी। कभी बहुत पहले यह केशव कहता था, 'तुम सौन्दर्य की राशि हो निर्मला।'

जब एक दिन निर्मेला परेशान हो उठी थी। माँ के ताने ग्रमहा हो गए थे कि वह ग्रभागिनी है, नहीं तो भला क्या दुनिया भर में लड़कों की कभी थोड़े ही है। उस दिन रात भर मेंह की भड़ी रही। सुबह भी बूंदा-बांदी चालू थी। माँ का मिजाज ठीक नहीं था। पूछा था उसने कि वह स्थामा के घर हो आवे। माँ ने तो बहुत भली-बुरी बार्ते सुना दीं। वह अपमान इसी लिए हुआ था कि वह लड़की थी। उस समय निर्मला के मन में बात उठी थी कि वह मर जाती तो सारा बखेड़ा मिट जाता। वह दिन भर रोती रही। सन्ध्या को उसने दरवाजे पर केशव की आहट पाई। सोचा कि वह उससे सारी बारें कह देगी। वह उद्दिम हो उठी थी। लुपके से उठ कर केशव के आगे खड़ी हुई। देखा था केशव ने कि उसका चेहरा धुला हुआ है। आँखें सूजी हुई लाल थीं। गद्गद् स्वर में बोली, 'मुक्ते मरने की दवा ला दे, केशव। जहर की एक पुड़िया ले आ। अब ज्यादा नहीं सहा जाता है।'

'क्या बात है नीमू ?'

मैं स्वयं लड़का ढूँढ़ने जाऊँ। माँ की बातें सुनते-सुनते मैं थक गई हूँ।

हिथात समभ कर केशव बोला था, 'श्रो, इस बात पर ! श्रारी श्रभी तो तूने गुड़िया की शादी का न्योता तक कभी नहीं दिया, श्रोर सोच रही है अपने ससुराल की !'

केशव ने उसका श्रीहीन चेहरा देखा था। उसे आधुनिक विवाह और परिवार के स्वरूप, उनका ऐतिहासिक विकास और समाज के आर्थिक जीवन पर उनकी निर्ममता आदि बातों की जानकारी है। इनसे विश्वास होता है कि यह मध्यवर्गीय परिवारों का समृह जो गले-गले पानी में हूबा हुआ है, जो आज तक पुराने समाज की चिरकालीनता के प्रति अन्ध विश्वासों से भरा है, जहाँ पुरानी मान्यताएँ मिट रही हैं, और उनकी शक्ति नष्ट होती जाती है। वहीं से कल एक स्वस्थ-वर्ग उठेगा, जो शक्तिशाली होगा।

लेकिन निर्मला को सन्तोष नहीं था। माँ की बातें डंक की तरह चुम गई थीं। वह केशव को बहुत दिनों से पहचानती है। उससे उसका खास रिश्ता भले ही न हो, बैचपन से उससे ग्रपनी कोई बात नहीं छिपाई है। श्राज भी पूरा ढाढ़स है। फिर केशव कठिन से कठिन बात सुलभाने की चमता रखता है। पक्की से पक्की गांठ खोल डालता है। वह बहुत बलवान है। यह उससे जो कहेगी, वह मान लेगा। लेकिन उसका मुँह बन्द हो गया। वह बिलकुल चुप थी। कुछ क्या कहे, समभ में नहीं आया। उसने तो खरे बाताबरण को मजाक का साधारण पुट दे डाला था। वह अवाक सी मूक, अस्त-व्यस्त, निर्जीव खड़ी भर थी। उसके प्राण किसी ने छीन लिए थे। वह अपनी वैयक्तिक आत्महत्या तो कर चुकी है। उसके प्राणों की डोरी सत्यवान के प्राणों की तरह यमराज के हाथ में है। वह ठग कर ही केशव से उन प्राणों को बापिस ले सकती है, जो आसान काम नहीं है। वह बहुत चतुर है। क्या यह उसकी अधि-परीचा थी, जिससे सीता तक को छुटकारा नहीं मिला है।

तभी मुस्कराकर कर कह दिया केशव ने, 'श्रच्छा, श्रव शादी में ही धूमधाम रहेगी, यही कहने श्राया था चाची से। श्राखिर बुद्ध मियाँ विश्वनाथ मान गए। घर में न सास का भगड़ा है न समुर का। सारे घर की रानी बन कर रहोगी। वाबूगिरी करता है श्रीर सौ रुपल्ली हर पहली तारीख को लाकर मुँह दिखलायी देगा। तू चुप क्यों है ? चाची सुनेगी तो बताशे बांटेगी। भई, हम तो श्राज श्राठ लड्डू से कम खा कर कदावि नहीं टलेंगे।'

'लेकिन केशव।'

'क्यों, बात क्या है ? ऋषि क्यों डबडबा आई हैं ?'

'केशव ! केशव !! मैं शादी नहीं करूँगी।'

'तो सुभे ढेर-सी जहर की पुड़ियाँ लानी पड़ेंगी। जल्दी ही लाइसेन्स लेकर द्कान खोल डालूँगा!

'केशव ! केशव !!'

'बाजबहादुर-रूपमती, लैला-मजन् और शीरीं-फरहाद की तरह कोई पाठ तो न पढ़ना होगा।'

'केशव ! केशव !! मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी । तू पिता जी से कह दे। मैं शादी नहीं करूँगी।'

'वाह, बुद्धू मियां क्या ऐसे-बैसे हैं। जनाव कम्पटिशन से नौकरी पर आए हैं। स्कूल में एक नम्बर के घोंटू वीर थे। जब देखेगी उनका 'फेल्ट हैट' तो भाग्य को सराहेगी।'
'तेकिन केशवः''

केशव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह निर्मला की अनुचित भावना थी। च्चा भर वह चुपचाप उसे देखता रह गया। आ़िक्त कुछ सोच कर बोला, 'चाची के पास हो ग्राऊँ। ग्रगले महीने में लगन है। बीस-वाईस दिन ही तो बाकी हैं।' सारा इन्तजाम करना है। वह जल्दी-जल्दी चला गया था।

निर्मला स्तब्ध, लुटी-सी खड़ी रह गई थी। उसके प्राणों को केशव ने नहीं लौटाया था। उसकी मांग को भी सरलता से ठुकरा दिया। वह हार गई श्रीर वह जीत कर उसके प्राणों का दाँव लगा रहा है। क्या निर्मेला ने उसे श्रपना कोई श्रधिकार दिया है शब्द क्यों नहीं माँ के श्रागे खड़ी होकर कह देती है कि केशव उन सब को छल रहा है। वही यह सारा प्रपंच रच रहा है। सब बात भूठ है। कम से कम पिता जी उसकी बात स्वीकार कर लेंगे। वे सदा उसका पच्च लेते रहे हैं। लेकिन वह श्रपने कमरे में यहुँची। विस्तर पर लेट गई। फफक्-फफक् कर बड़ी देर तक रोती रही। कारण जान कर भी मन-बुफाव नहीं कर सकी थी। रोना उचित सा लगा, श्रपने प्रति श्रविश्वास हो श्राया था।

तभी दरवाजे पर खटका हुन्ना । मुन्नी सथानी बनी-सी केशव से श्रपनी भाषा में वात कर रही थी। वह मुन्नी को 'टाफी' दे कर बहकाता है। लेकिन एक दिन चुपके उसे भी बहका कर, खड़ा-का-खड़ा हँसता हुन्ना तमाशा देखता रह गया था। शादी भर उसका ग्रपना चुटकी लेनेवाला व्यापार चालू था। जैसे कि उसके लिए वह एक साधारण सी घटना थी। उसे सीख दी थी। सथाना बन कर घर-वालों से राय-मश्चिरा लिया करता था। उसे विदा करते कोई हिचक नहीं हुई थी। चेहरे पर खासे नाउम्मेदी नहीं छाई। निर्मला को उसकी शिक्त का परिचय था ही।

इससे पहिले कि वे भीतर पहुँचे, वह उठी और जल्दी से रसोई घर की ऋोर बढ़ गई। मुन्नी की आवाज बहुत तेज थी। वह केशव से हाथ छुड़ा कर भीतर आकर बोली, 'अम्मी ताफी!' निर्मला चुप रही तो मुन्नी ने कागज के थैले में से एक टाफी निकाल कर ऋग्मी को देनी चाही।

अम्मी ने नहीं ली, तो बाहर आकर केशव को दे दी। पूछा केशव ने 'अम्मी ने नहीं खाई १''

मुन्नी बात नदीं समभ सकी।

निर्मला तो दरवाजे की देहली पर खड़ी हो कर बोली, "चाय जन गई है। बैठक में चलो।"

बोला केशव मुन्ती से, "चल, चाय मिलेगी और पेट पूजा करने के लिए नाश्ता।"

श्रववह बैठक में बेत की टूटी कुर्सी पर बैठ गया। उसे सारे फर्निचर को देख कर बड़ी हँसी आई। तीन इजीचेयर हैं, दो बेत की। बीच में एक अजीव-सी मेज परी हुई है। दरी जो विछी है, उस पर बड़े-बड़े बेडौल-से स्राख हैं।

निर्मेला चाय ले आई थी। दो चीनी मिट्टी के टूटे हैं डिल वाले प्याले हैं, अन्मूनियम की केटली, कटोरी पर चीनी और काँच के गिलास में दूध। उसने हलवा बनाया या और पकौड़ियाँ। सब मेज पर रख कर बोली, "प्याले सब टूट गए। आजकल तो बीस-पच्चीस में भी ठीक से 'टी सेट' नहीं मिल रहे हैं।"

''तो गिलास में ले श्राती।''

"तुमको प्याले की चाय जो पसन्द है।"

"श्रच्छा इसी लिए कवाड़ी की दूकान लगाई है।" कह कर वह खिलखिलाया। हँसी बैठक के भीतर गुंज उठी।

निर्मेला के हृदय पर इस हँसी की प्रतिध्वनि नहीं हुई। वह श्रसमंजस में पड़ गई कि केशव क्यों हँस रहा है। श्राज वह हँसी बहुत फीकी लगी। उसमें जीवन नहीं था। निर्मेला श्रप्रतिभ हुई, पर उसने भाव व्यक्त नहीं किया। चुपचाप प्याले में चाय उड़ेल डाली। पूरी चाय बना भी नहीं पाई थी कि भीतर बेबी रो उठा। वह चली गई श्रीर बेबी को गुसलखाने में ले जा कर उसके कपड़े बदल डाले ग्रव बाहर चली ग्राई।

केशव चाय पी रहा था। निर्मला चुपचाप खड़ी थी। मुन्नी दोनों मुद्वियों में पकीड़ियाँ भरे खा रही थी। उसने निर्मला की उस सजावट को देख कर कहा, ''श्रवके तो तू बड़ी दुवली हो गई है।''

"नहीं तो !"

"शायद गृहस्थी की परेशानियाँ असहा हो जाती होंगी। लेकिन यह 'रैन बसेरा' तो है नहीं। गृहस्थी की अपनी सीमाएँ होती हैं।''

"क्या कहा तुमने रैन बसेरा !"

''यही न कल्पना की दुनिया! पर यहाँ तो कल्पना से श्रिधिक बुद्धि से काम लेना पड़ता है। तुम शायद अभी तक कल्पनालोक की रानियों वाला सपना देखा करती हो।''

"यह भूठ है केशव ! मैं •।"

"तुम परिवार के लिए त्याग कर रही हो, यही कहना चाहती थी न! किसी बात का शौक तुमें नहीं है। लेकिन ये मध्यवर्गीय परिवार योथी फैशन की नक्षल करना सीख गए हैं। शहर के बीच में यही एक वर्ग सबसे अस्वस्थ है। इस बड़े युद्ध का भोंका सह सकने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। नई शक्तियाँ जायत हो उठी हैं। यह वर्ग उनके साथ अधिक दिनों तक लड़ कर नहीं चल सकता है। पुराने सामाजिक बन्धन दूर रहे हैं। भावना और विचारों की पुरानी दुनिया लड़-खड़ा रही है। इन्सान के साथ इन्सान की नए आदर्शवादी सम्बन्धों की ओर प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। पुराने तरीके नष्ट हो रहे हैं। प्रेम का अप्रार्क्षण भी अब नशा-सा नहीं रह गया है।"

केशव ने चाय का प्याला मुँह से लगाया और चूँट-चूँट करके चाय पीने लगा। फिर उसने प्याला रख दिया। चम्मच से हलवा उठा कर मुंह में डाला। धीरे-धीरे पकौड़ियाँ खाने लगा।

निर्मला तो मूक खड़ी थी। उसका मन उमड़ खुमड़ रहा था। वह जी भर कर रोना चाहती थी। बरवश आँसू रोके हुए थी। केशव की बात उसकी समभ में नहीं आई। तो ''। नहीं वह खड़ी ही थी। केशव चाय पी रहा था। उसका चेहरा गम्भीर था। वह सारी बात कह कर ही चुपचाप वैठा है। कभी पकौड़ी उठा कर खाने लगता, तो फिर चम्मच से हलवा उठा कर निगलता। चाय का पहला प्याला निपटा कर बेतकल्लुकी से दूसरा ढाल रहा था। दो चम्मच चीनी डाल कर चम्मच चलाता रहा। फिर चम्मच बैसे ही रहने दी। सिर ऊपर उठा कर निर्मला की श्रोर देखा। बोला। "बैठ जान! चाय नहीं पीयेगी।"

वह कुछ नहीं वोली। स्थिर खड़ी की खड़ी रही, तो वह दूसरे प्याले में चाय उड़ेलने लगा। ठीक तरह बना कर बोला, ''ले चाय पी ले।''

निर्मला ने प्याला नहीं उठाया। कुछ देर उसी भाँति खड़ी रही और फिर मन्थरगति से भीतर चली गई। जब बड़ी देर तक लौट कर नहीं आई तो केशव उठा और भीतर भाँक कर देखा कि निर्मला रो रही थी। खूब रो रही थी। वह पास खड़ा होकर बोला, "निर्मला।"

निर्मला चुप थी।

"क्या बात है निर्मला ?"

श्रव बोली निर्मला, ''मैं तो ऊब गई इस ग्रहस्थी से केशव! कै दिन यह सब चलेगा । इससे मेरी श्रास्था हट गई है। वह विवाह करना मेरी विवशता थी। श्रन्थथा मुंभे वहाँ श्रधिक सुख था।''

"विवाह की विवशता क्यों निर्मेला ? इस वर्ग की बेकारी, गरीबी त्याज चमक उठी है। त्रब इस वर्ग में भी चेतना का श्रसाधारण प्रवाह आ गया है। क्या तम इस छोटे इम्तहान में पेल हो जाश्रोगी।"

"केशव !"

"हाँ निर्मेला, श्रादि काल से आँसू बहा कर तुम सब अवला कहलाई हो। श्राज भी क्या .....?"

निर्मेला विसक रही थी। ग्रब उसने ग्रापने ग्रांचल से ग्रांस् पोंछ डाले। ग्रवाक केशव की ग्रोर देखती रह गई।

फिर कहा केशव ने, "क्या तुम्हारा कर्त्तव्य इस परिवार को स्वस्थ बनाना नहीं है ! इन बच्चों को आनेवाले जमाने के लिए तैयार करना होगा। इतनी बड़ी हो कर श्रांस् कब तक बहाती रहोगी । यह तो हँसी की बात है। तु खुप क्यों हो गई। दुख की करूपना को बढ़ा देना भी उचित नहीं है। "

"लेकिन केशव · · · · · १'' निर्मल। ऋधिक ऋौर न कह कर चुप रह गई।

सोचा केशव ने कि वह उसका तर्क सुनेगा । उसके अपने पत्त की बात पर पूरा-पूरा विचार किया जाना चाहिए। यह कुछ देर तक इसी आश्वासन पर चुप रहा। अन्त में बोला, ''तुम शायद 'रैन बसेरा' वाला जीवन ही सही जीवन मानती होगी। गृहस्थी की सम्पूर्ण जिम्मेवारियाँ, यहाँ तक कि बच्चों का पालन पोषण का भार भी नौकरों पर हो। रेडियो हो, आमोफोन के बढ़िया रेकार्ड हों। बस तुम 'बन की चिड़िया' बनी-बनी रहो।'

निर्मला के श्रोंठ एकाएक खुले। मन में विद्रोह की तीव लहर श्राई। बोली वह, "इसी तरह बहका कर तो तुम हमारे भालिक बन बैठे हो। हमारा दैनिक जीवन लाखों महत्त्वहीन व्यर्थ की बातों में कट जाता है। श्राप लोग श्राज भी सोचते हैं कि सात भाँवरों में एक 'दासी' ले श्राए हैं।"

फिर उसकी आँखें डबडबा आई । आगे अधिक नहीं बोल सकी। तब उसने समभाया, "नीमू, यह मालिक वाली भावना पिछले युग के साथ मिट गई हैं। क्या तुम यह स्वयं नहीं देख रही हो। ये विचार तो पुराने पड़ रहे हैं। इस आनेवाले नए युग में तुम दासी नहीं रह जाओगी।"

स्वयं केशव कुछ ग्रधिक कहना नहीं चाहता था। ग्रज ग्राखिर उठ कर वह बाहर चला गया।

दूर पुलीस लाइन से घंटे ने पाँच बजाए। वह उठ बैठा। कमरे के बाहर पहुँच कर वहीं से पूछा, "बुद्धू मियाँ के बजे लीट स्नाते हैं ?"

"每 ("

"इस समय तो सुक्ते देरी हो रही है। कह देना कि कल शाम को आऊँगा। तू अञ्छे पकवान बना कर रखना। पेट पूजा यहीं करूँगा।"

इससे पहिलों कि निर्मेला कुछ कहे, उसने ग्रपनी साहकिल निकाली श्रीर चला गया।

# एक चुरकी

चिनेमा हॉल से बाहर निकल कर विद्या ग्रापनी कार पर बैठी ही थी कि देखा, उदय सामने चला जा रहा है, वह उलभाग में पुकार बैठी, "उदय!"

त्रपरिचित शहर, जहाँ कि आज वह अपने को विलक्कल अनजान पा रहा था। उदय इस आपरिचित स्वर को सुनकर एक गया। च्या-भर खड़ा रहा। उस भारी भीड़ में अनुमान न लगा सका कि वह पुकारने वाला कीन है। तभी उसकी आँखें कार के पास खड़ी हुई युवती पर पड़ीं। वह उसे देखा। रही थी। मन में हिचक उठी। समीप पहुँच कर पहचाना कि वह विद्या थी। बोला फिर "आपं!"

"यहाँ कब से हो !"

"अभी एक्सप्रेस से आया हूँ।"

ें ज़ीर मुसकरा कर अपनी बात कही विद्या ने, "मैं तो यहाँ तेरह महीने से हूँ | मिस्टर नवल.....।"

"मिस्टर नवल !"

तो बात को फैलाया विद्या ने, "देखो हजरतगंज के चौराहे से सीधी सड़क गई है न मिल की छोर । वहीं हमारा बंगला है। अभी तो कुछ दिन यहीं रहोंगे। हमारे यहाँ कव आछोंगे ?"

उदय सोच रहा था कि क्या उत्तर दे। वह विद्या के पास जाकर क्या कहेगा ? मिस्टर नवल के प्रति उसे कोई लोभ नहीं है कि उनसे व्यर्थ ही जान-पहचान कर ले। उसे इन सबसे कोई काम भी नहीं है। वह अपने में भीतर चुपचाप यही सब गुनगुना रहा था कि पूछा ही विद्या ने, "कहीं ठहरे हो ?"

ठिकाना ! उसने असमंजस में विद्या की श्रोर देखा । उसे अभी तक इत्याल नहीं था कि उसका कोई ठिकाना भी है। वह तो श्रठारह महीने के बाद

इस नई दुनियाँ के बीच आया है। सुबह आठ बजे उसे जेल के ऑफिस से सूचना मिली थी कि वह छोड़ दिया गया है। यह बड़ी देर तक बाराबंकी स्टेशन पर 'दून एक्सप्रेल' की प्रतीचा करता रहा। गाड़ी दो घंटे लेट थी। जब वह लखनऊ चारबाग में उतरा तो जहदी-जहदी एक पूर्वंपरिचित साइकिल बाले की दूकान पर पहुँचा। चादर में बँधा अपना सामान उसे सौंप दिया। नाई की दूकान पर जाकर शेव कराया। वहीं से सिनेमा हॉल की ओर रवाना हो गया था। अब बात उठी कि सच ही उसे टिकने के लिए कहीं ठिकाना चाहिए।

गूँगे उदय से सावधानी से कहा विद्या ने, "तो सुबह चाय पर चले श्राना। मैं इन्तजार करूँगी। यही श्राठ बजे हम लोग चाय पीते हैं।"

लेकिन उदय तो खाँसने लगा । विद्या चौंकी, बोली, "तुम्हारी सेहत ठीक नहीं लगती है।"

"मेरी सेहत ! हाँ सुना कि वह खराब है। जेल का डाक्टर यही कहता था। आज सुबह उसने मुफे विदा करते हुए समभाया था कि टी॰ बी॰ का पूरा-पूरा शक है; सीख दी थी कि यदि जीवन के प्रति मोह है, तो ठीक तरह से दवा-दारू करनी होगी। सुफे उसकी बातों से बड़ी हँसी आई। जीवन का मोह तो हर एक को होता है। पर अपनी परवा, यह कठिन काम है।"

विद्या ने एक बार सारी परिस्थित पर विचार किया। कुछ सोच कर बोली, "मालूम होता है, सीधे सिनेमा चले आए हो। संकोच न हो तो हमारे यहाँ चले आना। यह इस तरह.....।"

''तुम्हारे यहाँ !''

''क्यों हर्ज क्या है ।"

जब वह कुछ नहीं बोला, तो कहा विद्या ने, ''देलो जरूर स्नाना । मैं उनसे कहूँगी । स्नौर रात टिकने के लिए तो कोई ठिकाना ढूँढ़ना ही होगा ।"

सोचकर कि वह रात भर कहाँ भटकता रहेगा, उत्तर दिया उदय ने, "आऊँगा विद्या, जरूर आऊँगा । अब सिनेमा देख आऊँ। नहीं तो इसी समय

साथ चला चलता।"

विद्या चली गई ! उदय टिकट लेकर सावधानी से भीतर बैठ गया ।
फिल्म शुरू हो गया था । एक युद्ध-चित्र—मास्को के समीप जर्मनों की हार ।
सारा हॉल श्रमरीकन श्रीर ब्रिटिश फौजियों से भरा हुश्रा था । उसका हृदय
मास्को के नागरिकों की देशभिक देखकर भर ग्राया । श्रीर श्राज वह जिस
देश में है .....। रेलगाड़ी में उसने देखा था कि सारे वातावरण पर युद्ध
की गहरी छाप है । सुवह के समाचारपत्रों में प्रमुख खबरें थीं —इम्फाल घेरे
में ....चेकास्लोवाक-रुमानिया सीमा पर लाल सेना पहुँच गई .........।

फिल्म में वही नात्सियों के अत्याचार ! साहित्य, कला तथा संस्कृति का विनाशः ""। हिटलर का अपनी सैनिक शक्ति के बल पर समस्त संसार को गुलाम बनाने का स्वम देखना । जर्मनी स्वामी होगा और दुनिया के समस्त राष्ट्र उसके दास """

उसने एकाएक अपने मन में भारत के नक्शे की पूर्वी सरहद पर हिष्ट फेरी। एक तारीख चमक उठी। पाँच दिसम्बर ४३, एतवार का दिन —— जब कि कलकत्ते पर बम गिर रहे थे ...... विमान-मेदी तोपों की गड़गड़ाहट ...... हवाई जहाजों की भनभनाहट ..... मजदूरों की बस्ती के टिन के घर आज सब देर हो गए थे ..... मजदूर-परिवार स्अर की तरह अपने दरबों को छोड़कर चले जाने की तैयारी में थे ..... इनसान के बेटों के शारीर के टुकड़ें छिन्न-भिन्न, तितर-बितर पड़े हुए ..... लोग द्वहों के बीच अपना सामान हूँ द रहे थे ..... नारी, पुरुष, बच्चों की बोटियाँ — बोटियाँ उड़ी लाशें ......

जापानी फासिस्त ! वह अपने मनही मन गुनगुनाया ।

नौ अगस्त ""। वह दिवस बहुत पीछे चुपचाप एक स्तंभ की भाँति खड़ा था। वह उस चिणिक प्रवाह से बाहर नहीं रह सका था। वह देशभक्ति की उस लहर में वह गया था। आज वह समक्त गया है कि उस क्रान्ति की कोई सही बुतियाद नहीं थी। गाँधी और नेहरू, मलाया, ब्रह्मा में साम्राज्यवाद की हार देखकर जनता के हाथों भारत की रक्षा करना चाहते थे। वह उस प्रवाह में बह गया वह गया था।

त्रक्षर '४२—सुबह समाचारपत्रों में मोटी मोटी लाइनों में छुपा हुत्रा था—त्रासाम पर जापानी हमला..... लाल फीज ने पश्चिमी मोरचे से नात्सियों को खदेड़ दिया....। बुद्धिवादी नागरिकों की ख्रांकें खुल गई थीं। शहर ढाई महीने से एक करवट लिए निर्जीव पड़ा था। विद्यार्थी-ध्रान्दोलन की गति एक गई थी। साम्राज्यवाद ने जनता की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया था। शहर स्ना-स्ना लगता था। यदा-कदा काली तारकोल से पुती चौड़ी-चौड़ी सड़कों पर लारियाँ और ट्रकों का शोर होता। उनमें बन्दूक लिए सिपाही खड़े दीख पड़ते थे। करफ्यू ग्रार्डर ख्रीर सैनिक शिक्त ने आतंक छा दिया था।

राष्ट्रीय आन्दोलन की वह तसवीर : टूटे तार के खम्मे, उखड़ी पटरियाँ, चूर चूर पड़े सवारी गाड़ी के डिब्बे, जली लारियाँ, स्टेशनों से बाहर लूटकर फेंका हुआ बिखरा सामान! इन्कलाब की वह कितनी भूठी लहर थी। शायद जापानी फासिस्त आ जाँय.....शहरों से दूर भारत के दृदय में बसे ग्रामवासी भावुकता के प्रवाह में तोड़फोड़ करने की श्रोर अग्रसर हो गए।

लेकिन उदय डिफेन्स ग्राफ इंडिया की १२६ वीं घारा के अन्तर्गत गिरफ्तार हो गया था। वे तूफानी दिन! ज्वाला की लपटों में फुलसती मातृभूमि !! उसके श्रवधरवादी साथी श्राज न जाने कहाँ होंगे। श्राज वह स्वयं श्रपने को इतना बलवान नहीं पाता है। वह बहुत निर्वल है। उस क्रान्ति ने उसे श्रन्धकार में धकेल दिया। जहाँ कि उसे कोई रास्ता नहीं मिला।

वह उदय सामने परदे पर चलती-िकरती तसवीरें देखने लगा। एक युद्ध-चित्र का प्रदर्शन हो रहा था। वह विद्या आज उस तसवीर को देखने आई थी। वह उसे बहुत अधिक नहीं पहचानता है। वह तो उसके साथ विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। एक रात पुलीस ने उदय को पकड़ने की चेष्टा की, तभी उसने विद्या की शरण ली थी। विद्या पर उस वातावरण का भारी आसर पड़ा था। उसकी भावुकता देशप्रेम की ओर पिघल गई थी। जानता था उदय कि वह सब च्याकि है। भविष्य में विद्या से उसे कोई खास उम्मेद नहीं थी। वह रात भर उसे श्रापने 'प्लान' सुनाता रहा। वह सावधानी से सुनती रही। वह सुना रहा था कि किस तरह वे गैरकानूनी परचे छापते हैं। श्रीर उनका एक संगठित दलें है। डाइनामाइट, पलीते श्रीर गन पाउडर। जापान! हां जापान!! क्या तुम शोगन का रेडियो नहीं सुनती हो। हमें तो इस क्रान्ति को कुछ ही दिन श्रीर चलाना है। फिर एक संगठित सैनिक शक्ति हमारा साथ देगी। देश पर हमारी हुकूमत होगी।

सुनती रही विद्या। उसके सम्मुख जो देशमिक की मिसाल थी वह बहुत साफ-सुथरी श्रीर उज्ज्वल थी। विद्यार्थियों के जुलूस का अदालत पर भंडा लगाने की चेष्टा, पुलीस की गोलियाँ श्रीर तीन विद्यार्थियों की कुर्वीनयाँ!

बड़ी रात तक उसने विद्या को सारी बातें सुनाई थीं। कहा था, 'विद्या, थह क्रान्ति की जो लहर बह रही है इसमें लाखों नौजवान कुर्बान हो जायँगे। हजारों परिवार नष्ट होंगे...।'

विद्या ने उस क्रान्ति को समभ्यने की चेष्टा की और मिली थी वही गोलियों की बौछार ! तीन नवयुवकों की मौत । मिलिटरी शासन का एक भयानक रूप....!

श्राधी रात, घर के लोग सो गए थे। विद्या चोरी से उदय को श्रापने कमरे में छुपाए हुए थी। बार-बार उसका हृदय रोमांचित हो उठता था। उदय ने स्वयं उस युवती को देखा था। उसके साहस पर विश्वास किया था। बार-बार टकटकी लगाकर उसे निहारा था। शहर पर करफ्यू था। रात मौत की भौति शान्त थी। विद्या तो चुपचाप दाँतों से नाखून कुतर रही थी। वह बात करता-करता ऊँघने लगा। श्रव बोली थी विद्या, 'सो जाश्रो।'

'सो जाऊँ ! नहीं, ऋत मुक्ते जाना है।'

'आप चले जावैंगे ?'

'क्यों भय की क्या बात है।'

'तुम क्या कह रहे हो ? इस रात को जब कि चौराहे पर पलटनवाले पहरा दे रहे हैं। सिपाहियों से भरी लारियाँ सड़कों पर पैट्रोल कर रही ₹.....!

'तो क्या हुन्ना, यह रोज का धन्धा है।'
'नहीं मत जान्नो तुम।'

उदय चुप रह गया तो कहा विद्या ने, 'श्राज मैंने शोगान का रेडियो सुना है। श्रव हमारी सुसीबत के दिन बीत गए हैं।'

लेकिन थका उदय ऊँघ रहा था। सोचा था विद्या ने कि वह इस अपरिचित को कब पहचानती है। जीवन में कभी कभी कैसी घटनाएँ घट जाती हैं। उदय को तो नींद था गई थी। तो बोली विद्या, 'उदय, सो जाओ तुम। कुछ देर सो जाओ। तुम्हारी आँखें लाल हैं। चेहरा सुस्त पड़ गया है। तुम सो जाओ।'

विद्या ने बच्चे की भौति उदय को श्रपने विस्तर पर सुलाकर ठीक तरह कम्बल उढा दिया। लेकिन विद्या को नींद नहीं ऋाई वह तो खुपचाप कुरसी पर बैठकर किताब पढ़ती रही । फिर उसने किताब रख दी. खड़ी हुई। सुराही से पानी निकाल कर पिया । कमरे में धीरे-धीरे टहलती रही । उदय ने कंबल उढ़ाने की ब्राहट पाई। फिर कम्बल उढ़ा दिया गया। वह युवती हट गई। एकाएक बत्ती बुक्ती। कमरे में श्रुवेरा छा गया। कुछ देर के बाद उसने इल्की इल्की सिसकियाँ सुनी। शायद विद्या रो रही थी।वह सच ही रो रही थी। क्यों रो रही थी, जानकर भी वह चुप रहा। फिर उठा, विजुली का स्विच दबाया, चारों स्रोर कमरे में नजर डाली। विद्या फर्श पर रेशामी गद्दा बिद्धाकर उस पर सो गई थी। सामने दीवाल पर विद्या का एक सुन्दर 'बस्ट' टॅंगा हुआ था। वह कोने में खड़ी आलमारी के पास पहुँचा। उसे खोला । रंग-विरंगी साड़ियाँ, ब्लाउज सँवारे घरे हुए थे । कुछ श्टंगार का सामान भी था। मेज पर पुस्तकों का ढेर लगा था और पास घूमनेवाली श्रालमारी किताबों से भरी हुई थी। मेज पर घरी बड़ी टाइमपीस टिक-टिक-टिक कर रही थी। उसमें एक बज गया था। वह कुछ देर तक उसके पास गहे पर बैठा रहा। उसके लम्बे-लम्बे काले-काले बालों को सूँघा, भीनी-भीनी महक चल रही थी। श्रव वह खड़ा हुन्ना। सावधानी से चटखनी खोल रहा

था कि हल्का खटका हुन्रा, विद्या की नींद उचट गई। वह श्राँखें मलकर उठी श्रौर बोली, 'यह क्या उदय श्यह तो सरासर धोका होगा। तुम इस तरह क्यों जा रहे हो। इस रात की जब कि चारों श्रोर ......'

उदय ने च्राण-भर विद्या को देखा। श्रां खों में नींद थी। चेहरे पर थकान।
उसका वह रूप अजनवी लगा। साधारण होने पर भी उसमें सरसता थी।
उसकी वाणी में एक चाह मिली। यह ऐसी स्थिति उदय के जीवन में पहिले
कभी नहीं आई थी। वह असमंजस में बाहर बढ़ गया था। इससे पहिले
कि विद्या दरवाजे पर पहुँच कर उससे एक जाने का अनुरोध करे, उदय
उस घने श्रें धियारे में श्रीभल हो गया। उसने पीछे मुझकर देखा था कि
विद्या वड़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी-खड़ी उसका इन्तजार करती रही।
फिर दरवाजा बन्द कर लिया। कमरे के भीतर श्रें धियारा छा गया था।

उदय सोचता रहा कि विद्या ने क्या सोचा होगा ? क्या यह विद्या की हार थी कि वह उसे रोककर नहीं रख सकी। नारी तो शिक्तशालिनी कही जाती है। विद्या ने वे ऋौस् क्यों बहाए थे ? यदि वह चाहता तो क्या उसे जीत नहीं सकता था। इस विद्या के रूप की चर्चा कई बार उसके कानों में पड़ी थी। युवकों के बीच वह छोटी छोटी कहानियाँ वनकर भी सुनाई पड़ती थी। यह कब जाना था कि उसी विद्या के सभीप इस प्रकार च्िष्णक बसेरा लेना होगा।

ये परदे पर चलती-फिरती तसवीरें! नात्सियों द्वारा बरबाद किए गए शहर, फांसी पर लटकाए हुए सैकड़ों नागरिक !...बच्चों की लाशें!! अपमानित युवतियों के खड़े-गले शरीर। मास्कों के समीप जर्मनों की हार।

वह जेल से छूटकर एक नई दुनिया में आ गया है। गाड़ी में मुसा-फिरों के मुँह से उसने युद्ध की चर्चा सुनी थी। बंगाल की भुखमरी की जानकारी प्राप्त की। सचमुच दुनिया बड़ी तेजी से बदल गई थी। लोगों में पस्त-हिम्मती, नाउम्मेदी दीख पड़ी। वह चुपचाप एक दर्शक की भौति सब कुछ देखता रह गया। और यह विद्या! उस रात उसने विद्या से विदा तक नहीं ली थी। चुपचाप सड़क पार कर रहा था कि पुलीसवालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। एक ने तो मजाक में खीसे निकाल कर कहा था— अपनी प्रेमिका के पास से आ रहे हो दोस्त!

विद्या श्रीर उसकी प्रेमिका ! यह भूठ सा मजाक । इस पर दूसरा इन्सपेक्टर खिलखिलाकर हँस पड़ा था । चुपचाप उदय ने यह बात पी ली थी। रात भर थाने में रखकर श्रमले दिन उसे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया था।

इन्टरवल हुआ। हॉल में रोशनी जगमगाई। फीजी बाहर निकल रहे थे। पीछे सीटों पर कई अफसर अपने परिवार वालों के साथ बैठे हुए थे। वह उठ बैठा और बाहर चला आया। उसे मारी प्यास लगी हुई थी। वह लेमनेड पीने लगा। पीकर वह बाहर लगे हुए बड़े-बड़े पोस्टरों को देखता रहा। एक और जलसेना में भरती के लिये युवकों की माँग का पोस्टर टँगा हुआ था। दूसरा बड़ा विज्ञापन आर० ए० एफ० का था। कई तरह के हवाई जहाज थे।

तीसरी घंटी बजी । वह भीतर नहीं गया । सफर से बहुत थक गया था । सारी फिल्म नीरस लगी । युद्ध ने तो जीवन को बिलकुल बदल डाला है । पग-पग- पर मुसीबतें हैं । चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं । वह इस परिवर्तन का अनुभव आज तक नहीं कर सका था । आज दिन भर में उसने ये बातें समभी थीं । जमाना बहुत आगे बढ़ गया है । वह इस परिवर्तन का अनुमान कब कर पाता था । वह कुछ देर तक हॉल के बाहर टहलता रहा । सामने बड़े-बड़े अमेरिकन ट्रक खड़े थे । पास ही 'बार' से गोरे सिपाहियों की हँ ती के फल्बारे छूट रहे थे। चारों और सैनिक ही सैनिक दीख पड़े । सुबह के समाचार-पन्नों में उसने पढ़ा था कि जापानी भारत की भूमि पर लड़ रहे हैं । फिर वह चुपचाप बड़े-बड़े पोस्टरों को देखने लगा, जिसमें आनेवाली फिल्मों का जिक था।

त्रव उदय भीतर नहीं गया। बाहर की त्रोर बढ़ गया। इजरतगंज बाली सड़क पकड़ कर चौराहा पार किया त्रौर श्रव मिल वाली सड़क पर चल रहा था । उसने सावधानी से बँगले के बाहर टँगी तिष्तियाँ पढ़नी आरम्भ कीं। वह एक बँगले के फाटक पर रुक पड़ा। वहीं मिस्टर नवल का बँगला है, जहाँ विद्यारहती है। विद्या ने उसे आमिन्तित किया है। वह उसे साधारण-सा पहचानता है। किर नवल ! वह भीतर पहुँच गया। सामने सुन्दर बँगला था और चारों और बाग। वह बँगले के बाहर खड़ा हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। वह बरामदे की ओर बढ़ा। एक छोटी मेज पर टेलीफोन रखा हुआ। था। भारी हिचक के साथ उसने घंटी का बटन दबाया। भीतर घंटी बजने की आवाज कान में पड़ी। अब निश्चित होकर उसने अपने ऊपर दृष्टि डाली। मैली पायजामानुमा पतलून, खादी की कमीज और एक भद्दा बेडौल पेशावरी.....। वह नौकर के आने पर तपाक से बोला, "विद्याजी वर पर हैं ?"

''मेम साहिब !''

"शायद वही !"

''श्राप कहाँ से आए हैं ?"

"तुम जाकर कह दो कि उदय श्राया है।"

नौकर एक बार उसे घूर कर भीतर चला गया। कुछ देर के बाद गोल कमरे का दरवाजा खोला श्रीर बोला, ''स्राप बैठें। वे स्था रही हैं।''

वह सावधानी से भीतर बैठ गया। ऋसाधारण सजावट थी। फर्श पर
मोटी पश्चिम कार्पेट, सोफा.....वह अपने में ही कुछ सोचता रह गया।
यही कि इस जगह युद्ध के भोंकों का खास असर नहीं है। विद्या यहीं रहती
है और इस घर की मेम साहिब है। मिस्टर नवल शायद स्वामी.....। इन
चन्द महीनों में ही उसने परिवार की बागडोर सँमाल ली है। उस रातवाली
विद्या और आज वह जिसके घर पर आया है। दोनों एक होने पर भी भिन्न
ही हैं। वह न तो उस पिछली विद्या को पहचानता था और आज वाली से
तो बिलकुल अपरिचित है। दीवाल पर (Mona Lisa) का एक बड़ा चित्र
-रा। हुआ था। उस युवती के बैकआउंड में प्राकृतिक पहाड़ियाँ थी। (Leonअस्ते da vinci) ने इसे संभवतः १५ वीं शताब्दी में बनाया। वह इतिहास,

विज्ञान का विद्वान श्रीर कला का पारखी था। कई साल तक वह इस तसवीर के आस पास मँडराता रहा। आज भी यह विवाद का विषय है कि क्या यह युवती चित्र में हँस रही है ? क्या जीवन इस प्रकार चित्रों में सीमित किया जा सकता है ? वह इस समस्या को नहीं सुलभा सका। यह जीवन की श्रोर भाँकने का संभव सरल उपाय तो है, जिससे मन में स्वस्थता श्राती है। लेकिन यह कला तो श्रीभव्यंजनावाद, भविष्यवाद, घन वाद श्रादि-श्रादि प्रणालियों की श्रोर बँट गई हैं। जिनमें कि उसे श्रानन्द नहीं मिलता है। इसे कितने लोग समभ श्रीर प्यार कर सकते हैं। इसका श्रापार श्रीर भावनाएँ तो एक छोटे वर्ग के विचार, इच्छा श्रीर श्राकाक्षाएँ ही हैं। कला को इतना संकुचित नहीं होना चाहिये। वह व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में एक व्यक्ति तथा वर्ग के श्राचन नहीं रहनी चाहिए। उसकी व्यापकता, उसकी सार्वजनिकता पर निर्मर रहना ठीक होगा। उधर श्रातशाखाने पर बेडोल शंख तथा सीपियाँ धरी हुई थी। नारी की एक काली-काली नम मूर्ति भी वहीं खड़ी थी। उसकी दोनों हथलियों पर ग्लोब था।

विद्या श्राकर बोली, "जल्दी चले श्राए।"
"हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं है।"

''ततीयत ?'' विद्या ने उदय को देखा: पीला पड़ा चेहरा। आँखों के नीचे काली-काली भाइयाँ। सूखे बढ़े से बाल......फटी कमीज। यह इन चंद महीनों में ही बिलकुल बदल गया है। कभी तो शक होता है कि क्या वह उदय ही है?

तो उदय उस तरह चला गया था। वह उस दिन, रात भर सो नहीं सकी थी। ट्रंकों की आवाज, वहीं मिलिट्रीवालों की गरत.....। उसने सोचा था कि यदि वह चाहती तो उसे रोक लेती। आधी रात को उस तरह भाग जाने नहीं देती। वह उसका परिचय भी नहीं पूछ सकी थी। समय नहीं मिला। दोनों तो गिनती के कुछ मिनट साथ रहे। सोचा था विद्या ने कि वह बड़ी सुन्दर है। क्या उदय को उसके रूप के प्रति आकर्षण नहीं हुआ होगा। उसने तो कातर आखीं से रक जाने का अनुरोध किया था, पर वह रका

नहीं, वह उसे पकड़ कर अपने हृद्य के घोंसलों में जगह नहीं दे सकी। नारी का बलवान अस्त्र अचुक चला गया।

उदय सोफा पर लघरा हुआ उसे देख रहा था। सोच रहा था कि आज विद्या घर की स्वामिनी है, वह उसके परिवार में आया है। आज तो वह उसे चोरी से कमरे में छुपाने के लिए बाध्य नहीं है। वह मेहमान की हैि स्वियत से आया है। विद्या ने उसके लिए किसी से आजा नहीं ली है। वह स्वयं ही अपने परिवार का संचालन करती है।

वातावरण की निस्तब्धता तथा उलभन हटाई विद्या ने, "वे क्लक गए हैं। ग्रभी लौट कर ग्रा जायँगे। हाँ, मैंने शादी कर ली। कोई ग्रीर उपाय नहीं था। उनकी ग्रवस्था कुछ बड़ी है। मैं दूसरी पत्नी हूँ।"

''दूसरी पत्नी !''

"पहली बहुत फूहड़ श्रीर देहाती है। त्रापस में नहीं पटी, फिर उसके बचा नहीं हुन्ना। इस परिवार की रानी बनकर न्नाई हूँ।"

"तूरानी बनकर आई है विद्या !"

"सहेलियों ने मजाक बनाया था। घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। प्रोफेसरों की घारणा थी कि मैं रिसर्च करके शिच्चा की छोर अपना भविष्य समर्पित कर दूँगी; लेकिन मेरे मन में बाल हठ फैल गया। मैंने अपने इस कर्तव्य पर बहुत विचार किया—अर्थ कुछ नहीं निकला। मिस्टर नवल की अवस्था वयालिस-तेतालिस की होगी। जबिक मेरी बाईस। इस भौति हमारी अवस्था में बीस-इक्कीस साल का अन्तर है। वे अपनी दलीलों में जिन बातों की चर्चा करते हैं, वे विचार मेरी दृष्ट में बहुत पुराने हो गये हैं। फिर हमारा आपस में कोई भगड़ा नहीं होता। अपने इतने वर्षों के अन्तर का समभौता हम दोनों आसानी से कर लेते हैं। तुमको आश्चर्य क्यों हो रहा है ??

उदय ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह तो ऋपनी-ऋपनी रुचि की बात है। वह चुपचाप ऋषाँ मूँदे लेटा हुऋा था, तो बोली विद्या, "नहाऋोगे क्या ?'

"हाँ, यदि हो सके तो गुनगुना पानी करवा लो।"

विद्या उठकर भीतर चली गई । नौकर को सब बात समभा कर लौट श्राई । पास खड़ी होकर बोली, "पन्द्रह मिनट में सब ठीक हो जाता है । मैं तुम्हारे लिये कपड़े ले ग्राफ ?"

"कपड़े १"

"ढूँढ़-ढाँढ़ कर शायद कोई पाजामा मिल जाय। कमीज छावेगी नहीं, बनिम्रायन मिलेगी। ऊनी चादर छाड़ लेना। ठीक, तो खाना क्या खाछोगे १७

"किसी चीज का परहेज नहीं है।"

"लेकिन स्वास्थ्य के लिए परहेज चाहिए। लापरवा रहने से लाभ नहीं होता।"

इस पर भी वह खाने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दे सका। सोचा कि विद्या उससे अधिक समभ्रदार है। चुपचाप आँखें मूँदकर लेटा ही रहा। बड़ी देर तक उसी अवस्था में पड़ा रह गया। विद्या के बाहर जाने की आहट कानों में पड़ी। वह रसोईधर में महराज को कुछ समभा रही थी। वह तो सुबह पढ़ें समाचारों पर विचार कर रहा था—इम्फाल घेरे में। क्या यह विद्या आज भी शोगान रेडियो चाव से सुनती होगी। उसने अभी तक राजनीति पर कोई चर्चा नहीं उठाई थी। इम्फाल के समीप जापानी सैनिक हैं। जापानी लुटेरे..... एशिया के रचक होने का दावा रखते हैं..... उनकी काली करत्तें ...... बहुत साधारण अपराध के लिए हार्यवन नगर में तीन चीनियों को खुले आम फाँसी पर लटका दिया..... अब वे भारत के पूर्वी दरवाजे की चटखनी खोलकर भीतर प्रवेश करना चाहते हैं।

''साहब !'' नौकरानी ने त्राकर कहा।

उदय ने आँखें मल लीं। नौकरानी बोली, "गुसलखाने में पानी रख दिया है।"

उदय ने उस काली सी औरत को देखा । भदा चेहरा था । श्रव वह उठ खड़ा हुआ । गुसलखाने पहुँचा । चटखनी लगाई । सामने दृथ पेस्ट धरा हुआ था और दो बरा। तीन-चार साबुन, रौम्पू आदि-आदि चीजें थीं। कई तेल, कीम आदि भी थे। वह टब पर वैठ गया। फिर अपने ऊपर पानी छोड़ा। बदन पर साबुन मला। शरीर से पसीने की बदबू चल रही थी। वह नहाने लगा। इस समय सारी चिन्ताओं से मुक्त हो गया था। वह बड़ी देर तक नहाता ही रहा। अब उसने तौलिया से बदन पोंछ डाला। धुली बिन्यायन और घोती पहनी। गरम चादर ओड़ ली। अपने फटे पुराने कपड़ों पर नजर फेरी। वे कितने गंदे थे। बैठक के दरवाजे पर पहुँचा था कि देखा वहाँ कोई अधेड़ बैठा हुआ है। विद्या उसके समीप, उससे लगी हुई बैठी बातचीत कर रही थी। वह कुछ देर वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। तभी विद्या की नजर उस पर पड़ी। वह उठकर बोली, 'आओ उदय, दुम हमारा फैसला कर दो। मैं कहती हूँ, इम्फल जापानियों ने ले लिया है। इनका कहना है कि कूठी बात है। देखो, फी इंडिया कभी फूठ बोलता है।''

'फ्री इंडिया !' जैसे कि इस शब्द ने उसके हृदय पर एक पैना डंक मारा हो। उसका हृदय काँप उठा। उसे चुप देखकर बोली विद्या, "श्रब जाकर हमें स्वतंत्रता मिलेगी।"

उदय चुप रहा। वह खड़ा ही था। नवल और विद्या हिन्दुस्तान का नकशा फैलाए हुए थे। ग्रासाम पर नवल की उंगली थी।

उदय बैठ गया। अब विद्या को अपनी भूल जात हुई कि उसने दोनों का आपस में परिचय नहीं कराया है। भूल सुधारते हुए कहा, ''शायद शिष्टाचार वाले परिचय की आवश्यकता नहीं।'' चुप हो गई।

नौकरानी की ऋाइट पाकर बोली, ''चलो खाना खाने।'' उठकर भीतर चली गई।

उदय निस्टर नवल के साथ भीतर डाइनिंग रूम की श्रीर गया। स्रंगरेजी ढंग का खाना था। सावधानी से विद्या ने खाना लगाया। नौकरानी से पूछा, ''वॉपी कहाँ है १''

"भोटरखाने में बन्द।"

"उसे खोल दे।"

नौकरानी चली गई। कुछ देर के बाद एक सुन्दर काले-काले बालों बाला कुत्ते का पिल्ला दोड़ता हुआ भीतर आया। विद्या के पास आकर 'ऊँ-ऊँ ऊँ' करने लगा। फिर मिस्टर नवल के पाँवों पर खड़े होने की चेष्टा की। आखिर खुपचाप मेन के नांचे बैठ गया। सन खुपचाप खाना खाते रहे। चम्मच, प्लेटों की आवाज के अतिरिक्त और कोई आवाज नहीं थी। कमरे में एक अजीब-सा वातावरण छा गया था। एकाएक नवल ने पूछा, "अब आपका क्या विचार है ?"

"मेरा! ग्रामी कुछ ठीक नहीं है। सोचता हूँ कि स्थित बड़ी नाजुक है। ग्रासाम की ग्रांखिर जापानी पार करना चाहते हैं। नेता जेलों में बन्द है। हिन्दू मुसलमान ग्रलग-ग्रलग ग्रपना-ग्रपना राग ग्रलाप रहे हैं। भारत का भविष्य.....। हिन्दू-पुसलमानों की संगठित एकता, नेता श्रों को छुड़ाने की चेष्टा। राष्ट्रीय हुकूमत और जापानी फासिस्तों से देश की रह्मा ! हमारे सामने ग्राज यही चंद बातें हैं।"

"उदय! उदय!!" एकाएक विद्या के हाथ से मरा डोगा छूट गया।
फर्श पर भारी आवाज हुई। वह चकनाचुर हो गया। विद्या अवाक् सी खड़ी
थी। उसका शरीर किसी अजात भय से काँप रहा था। अब वह फूट-फूट
कर रोने लगी। उसकी गहरी-गहरी सिसकियाँ सुन पड़ीं। विद्या फर्श पर गिर
पड़ी थी। उसकी मुद्रियाँ वैंघने लगीं। फिर वह बन्द मुद्रियों से सिर पीटने
लगी। सिर के बाल नोच लेने की चेष्टा की। नौकरानी ने आकर उसे संभाल
लेना चाहा। मिस्टर नवल उसके पास बैठ गए। चपरासी ने आकर नौकरानी
की सहायता से विद्या को उठाया और भीतर ले जाकर पलंग पर लिटा
दिया।

श्रव उदय श्रकेला बैठा रह गया। वह श्रममंत्रम में पड़ गया कि बात क्या है ? यह विद्या का कैसा रूप है ? क्या विद्या पागल हो गई है ? सारा खाने का सामान मेज पर बिछा हुआ था। नीचे कुत्ता हिंदुयाँ चूस कर उनको तोड़ रहा था। एक श्रजीव कड़कड़ाहट हो रही थी। नौकर श्राया। उसने फर्श साफ की। मेज पर की खाली प्लेटें एक ट्रे में उठाई। बाकी सामान ठीक उसी तरह लगा रहने दिया। नौकर चला गया। वह इस सारी घटना से अप्रतिभ हुआ। वह विद्या बीमार रहती है। इसी तरह परिवार का धन्धा चलता होगा।

नवल आ गए थे। बोले, "खाना खाइए, यह साधारण-सी बात है। अक्सर उसे दौरा हो जाता है।"

"फिट ग्राते हैं।"

"श्राज उसे बहुत धका लगा है।

"क्यों मिस्टर नवल ?"

"त्रापकी हिन्दू-मुसलिम एकता, नेताओं की रिहाई श्रौर राष्ट्रीय सरकार की बात सुनकर।"

"क्या कहा आपने ?"

"एक लड़का मुक्ते लोकयुद्ध दे जाया करता था। विद्या उसे विना पढ़े ही जला डालती थी। एक दिन उसने उस लड़के से यह बात हँसी-हँसी में में कह भी दी थी। अंत में उसके अनुरोध पर मुक्ते वह अखबार बन्द कर देना पड़ा।"

उदय तो खिलखिला कर हॅंस पड़ा। बोला, ''उसके मन में आज भी विश्वास रहा होगा कि मैं उसकी फासिस्त-समर्थक भावनाओं को बल दूँगा। उसके विपरीत सुभे फासिस्त-विरोधी पाकर उसे स्वामाविक ही धका लगा है।"

"आप खाना खावें मिस्टर उदय। विद्या आज तक कम्यूनिस्तों को द्यमा नहीं कर सकी है। वह उनको देश-द्रोही कहती है। उसकी धारणा है कि यदि उन लोगों ने साथ दिया होता तो आज भारत की दूसरी तसवीर होती। वह महीनों से जापानी आक्रमण की आशा लगाए हुए थी। आजकल उसकी खुशी की बात न पूछिए। रोज वह नक्शा देखती है; लेकिन यह जो आप लोग रूस की दुहाई देते हैं, वह बात समक्त में नहीं आती है। मैं स्वयं समाजवाद का विद्यार्थों हूँ। जानता हूँ कि संसार की आम जनता की शक्ति

का दुरपयोग हो रहा है। पूँजीवाद ? हाँ, ठीक बात है। वह एक डाकु झों का गिरोह है, जो कि दुनियाँ को लूट लेने के लिए श्राया था। श्राज जीवन, क्रांति श्रोर गुलामी के बीच चल रहा है। श्रार्थिक दासता से श्रतृप्त लाल-साएँ समाज में फैल गई हैं। मैं श्रन्ध-विश्वास पर विश्वास नहीं करता हूँ। पर कमी-कमी वे स्वयं सिद्धि बन श्राती हैं।"

उदय उनकी बात सुनता रहा। चुपचाप सुनता ही रहा। वह दलीलें कूठ थीं। फिर भी सुन रहा था। नवल कह रहे थे, 'हमें इस समय भारत में एक फासिस्त सरकार की जरूरत है, जिसके आगो वकील, सम्पादक, डाइरेक्टर, प्रेस, साधारण नेता—यानी समाज के सब मुखिये सिर सुकाएँ। राष्ट्र के अफसर, पुलीस, कानून सब उसी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। क्या रूस में आज यही बात नहीं है। यहाँ कम्यूनिस्त पार्टी क्या सारी जनता को कठपुतली की तरह नहीं नचा रही है ?''

श्रव उदय बोला, "इस युद्ध का कारण क्या था मिस्टर नवल ? साम्राज्यवाद ने उपनिवेशों का बँटवारा ऐसा किया था कि कुछ राष्ट्र उसमें हिस्सा नहीं ले सके। वारसाई की सिन्ध ने एक नये युद्ध की नींव डाल दी थी। सोवियट शासन ने तो समाज की पुरानी बुनियाद को खतम कर दिया है। न वहाँ खेती के मालिक जमींदार या महन्त हैं श्रोर न कारखानों पर पूँजीपतियों का श्रधिकार है। उत्पादन के सारे साधन समाज की सम्पत्ति हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के श्रम को खरीद कर फायदा नहीं उटा सकता है। श्राज वे जो युद्ध लड़ रहे हैं उसी से उनके देश प्रेम का श्रनुमान लग जाता है। दूसरी श्रोर फांस को ले लो। चंद दिनों में डुकड़े-डुकड़े हो गया था। खेकिन हमारे सामने तो मुख्य प्रश्न है श्रपने देश की रह्या का। हमारी पूर्वी सरहद खतरे में है।"

उदय चुप हो गया। नवल खाना खा रहा था। सोच रहा था मन ही मन उदय—सिंगापुर, मलाया ब्रह्मा.....! उधर स्तालिनमाद के भीतर जर्मन सेना। दो साल पुरानी धुँधली तसवीर ख्रीर ख्राज हम्माल घेरे में। लाल सेना ख्रोडेसा पहुँच गई। जेल के भीतर ख्रक्सर युद्ध की चर्चा होती थी । यह परिवार क्या है ! इनके स्त्रीर विद्या के विचार .....।

नवल खाना खारहा था। बीच-बीच में वह उदय की थ्रोर देख लेता। उदय ने खाना खा लिया था। य्राव बैठा-बैठा न जाने क्या सोचता रहा। दिमाग में कई बातें तेजी से चक्कर काट रही थीं। नवल की फासिस्त भावनाएँ। सभी चीजों, यहाँ तक कि जनता के बिचारों, पर भी स्टेट का निरीदण।

पूछा नवल ने "श्रापने तो फल खाये ही नहीं ?"

"फल १" उसने चम्मच से पपीता उठा लिया । दो-तीन दुकड़े खा डाले । चुपचाप न जाने क्या-क्या सोचता रहा ।

उदय हाथ धोकर बैठक में चला गया। वहाँ बैठकर अख़बार उठा लिया और पढ़ने लगा। विद्या पर सोचा। याद आया कि ६ अगस्त को विद्या बहुत उत्तेजित हुई थी। उसका यह अपने मन का विवाह! वह दूसरी परनी है। समाज के प्रति यह कैसा विद्रोह है। उसे विवराता नहीं थी। उसने इसे स्वयं ही अपनाया है। मिस्टर नवल अच्छे ओहदे पर हैं। व्याव-हारिक सभी सुख वर्तमान हैं। जनता को आराम, सुख, सुविधा, आत्मसम्मान आदि दिलाने के लिये ही हरएक राष्ट्र युद्ध कर रहा है। विज्ञान आजं निर्माण की बात न सोचकर नष्ट करने वाली वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। आज पैसा कला, साहित्य, विचार, समाज और नारी आदि को क्रय कर लेने की चुमता रखता है।

नवल श्राया था, मुँह में सिगार मुलग रहा था, पूछा, "श्राप स्मोक तो नहीं करते हैं ?''

**"**नहीं।"

नवल वैठ गया। सोच रहा था उदय कि शतरंज के खेल की भी अपनी सीमाएँ हैं, पर जीवन की नहीं। फिर भारी थकान के कारण नींद-सी अपने लगी। वह बहुत थक गया था।

> श्रव नवल बोला, ''श्राप सो जायँ।'' उदय सोने के कमरे में पहुँच कर साफ सुथरे विस्तर पर लेट गया।

सुबह में ग्राय तक कई घटनाएँ बड़ी तेजी के साथ उसके जीवन से ग्रा लगी थीं। वह स्वयं उनको श्रापनाने के लिए तैयार नहीं था। जेल के वातावरण ने उमे निराशावादी बना दिया। इसका ग्रासर उसकी सेहत पर पड़ा। वहाँ जेल में उसने ग्रापने को सबसे ग्रालग पाया। वहाँ राजनीति की चर्चा होती थी। स्वराज्य का ढाँचा बनता था। काउन्तिल, ग्रासेम्बली, म्यूनिखिपेलटी डिस्ट्रिक्टबोर्ड के चुनाव को लड़ने वाली याजनाएँ सम्मुख ग्राती थीं। बड़े नेता चुपचाप गंभीर बने रहते थे। मानो भाग्यविधान होने के कारण उनके मुँह पर ताला लग गया है। गान्धी जी का श्रामशन उम्मेद की एक लहर लाया था, पर फिर वह भी बीती घटना बन गया। भविष्य में युद्ध के बाद का निर्माण....।

लेकिन उदय अपने मन की ईमानदारी के कारण उन सबसे अलगअलग हट गया। अपने विचारों की इतनी दूरी पर पहुँच गया कि उन लोगों
की सहानुभूति नहीं पा सका। उसका एकाकीपन, उस वातावरण से भाग जाने
की चेष्टा मात्र थी। सेहत खराब हो गई। वह खित्र रहने लगा। वहीं उसने
'लोकयुद्ध' को देखना आरम्भ किया। घीरे-घीरे मन में एक आशा की चमक
उठी। उसे विश्वास हो गया कि एक जागरूक संस्था देश में है। जो
अपना कार्य-क्रम बनाकर चुपचाप कठिनाइयों के बीच उसे पूरा करने में
संलग्न है। वह उसकी प्रगति को समक्तने लगा। साधारण मतभेद के अतिरिक्त
अन्य संदेह हट गये। वह अपने में स्वस्थ होने लगा। पस्तिहम्मती हट गई।
मन की पीड़ा मिट रही था। उसके निर्जीव जीवन में उस पत्र की कई
विचारशील पंक्तियों प्राण् उड़ेलने लगीं। वह भारी विश्वास के साथ अपने
को स्वस्थ पाता रहा। आज सुबह जेल से छूटने पर उसने सोचा था कि वह
प्रान्तीय कार्यालय में जावेगा। यदि सिनेमा हाल के बाहर विचा न मिलती
तो वह लौटकर वहीं चला जाता। वह निराश्रय नहीं था। उसे शहर में
बहुत काम करने को पड़ा हुआ है।

लेकिन उदय तो सो गया। नींद ने उस दुवले पतले पीले चेहरे वाले युवक को, जिसकी हिंडुयाँ-हिंडुयाँ दीख रही थीं, जो बार-बार खुट-खुट-खुट

खाँसताथा, कुछ देर के लिए अपनी गोदी में अपना लिया। वहाँ शान्ति थी। वह लेट गयाथा।

विद्या स्वस्थ हुई । श्राधी रात गुजर चुकी थी । चारों श्रोर सनाटा था। वह उठी ख्रौर कमरे से बाहर निकली। वहाँ बड़ी देर तक खड़ी रही। फिर कल सोचकर उदय के कमरे की शोर बढ गई। दरवाजा खुला था। त्र्यब वह बहुत लाजित सी थी कि यह सब क्या हो गया है ? उदय ने उसकी कल्पना की सन्दर तसवीर नष्ट कर दी थी। क्या श्राज वह पथ भ्रष्ट हो गया है। क्या ग्राज वह देशदोही है ! उसमें यह कैसा परिवर्तन था ! देश में तो भीतर-भीतर एक विद्रोह सलग रहा है। कान्तिकारी पर्चों में स्वतंत्रता की पुकार है। एक बहुत बड़ी भारतीय सेना लेकर बोस भारत में घुस ज्याने की ताक लगाए हैं। एक सुनहला अवसर सम्मुख है। उसने एक कल्पना की थी, जिसे उदय ने च्र-च्र कर दिया है। आज संध्या को जब उसे उदय मिला था तो वह ख़शी में फूल उठी थी। उदय ने उस भावना को सुरक्ता दिया है। सोचा था कि उससे कहेगी-उदय, ग्राज मेरे पास धन की कमी नहीं है। त जितना पैसा चाहे ले ले। अपना काम कर। यह यह नहीं जानती थी कि उदय ग्राज उसे धोखा देगा। फिर इस उदय की सेहत भली नहीं है। जेल का जीवन उसकी सारी शक्ति को छीनकर ले गया है। निर्जीय चेहरा, मुर्दा-सा शरीर, रूखे-सूखे बाल, घँसी श्रांखें .....! कहीं प्राण नहीं हैं। सूखी खाँसी :: ::। टी० बी० का मरीज : ::। श्राज श्रीर तब का उदय पहचान लोना श्रासान बात नहीं है। वह बहुत बूढ़ा लगता है। अवस्था से दस-पनदह साल ऋधिक ....। जो थोड़ी ही बातें उसने की हैं, उनपर तर्क का प्रश्न नहीं उठा । यह तो सुभा रहा था कि उसकी बातें सही हैं। उसका ही एक सच्चा रास्ता है।

उदय खाँस रहा था—खुट, खुट, खुट ....! डॉक्टर ने कहा था कि उसे टी॰ बी॰ का राक है। उदय ने श्रासानी से वह बात सुना दी। वह श्रपनी परवा कभी नहीं करेगा। टी॰ बी॰ का रोग श्रासानी से ठीक नहीं होता। रोग बढ़ेगा। फेकड़े गल जावेंगे। वह एक दिन जल्दी ही नष्ट हो जावेगा।

तो उदय को नष्ट हो जाना ही है ! यह बात ग्रसह्य लगी । उसे जीवित रहना चाहिए । उस दिन का सुन्दर, स्वस्थ शरीर, विशाल माथा, पैनी अंखिं! वह उदय का कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था! विद्या के मन में बात उठी थी कि वह ऐसे व्यक्ति को पाना चाहती है। उसने उसे 'काँटे' के रूप में अपने हृदय में छुपा लिया था। वह कई बार टीस पैदा कर चुका है। तब विद्या ने सोचा था कि वह रात भर उसे रोककर, एक जीवन पा सकती थी। उसकी-एक मात्र उसकी ही हो जाती। फिर चाहे वह कहीं चला जाता। वह मर जाता तो भी एक सन्तोष रहता। उदय के उस तरह चले जाने पर उसे बहुत दुःख हुआ था। आज वह काँटा तो पक गया है। वहाँ से मवाद निकल रहा है। वह घृणा से सिहर उठी। विद्या की दृष्टि में उदय के शारीरिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों व्यक्तित्व नष्ट हो गए थे। वह तो अब बहुत साधारणा व्यक्ति था। करोड़ों की श्राबादी में एक व्यक्ति जो कि त्राज उसका अपमान उसी के घर पर करने की चामता रखता है। जिसने कि उसकी भावना की कोई परवा नहीं की। वह एक अवसरवादी है। गिरगिट की भाँति मौसमों के साथ-साथ रंग बदलता है। वह इस उदय पर कितना नहीं सोचा करती थी। उस रात्रि में यदि उदय कुछ कहता, तो वह उसी की हो जाती । उसका आदेश मान लेती। आज उसके पति श्रद्धा का वह भाव मिट गया था। त्राज तो वह उसका मेहमान है। कल वह चला जावेगा। उससे वह श्रविश्वास करने लगी है, भविष्य में वह उसका मुँह नहीं देखना चाहती है।

उदय ने करवट बदली। विद्या ने श्राहट पाई। फिर कमरे का स्ता-स्ता यातावरणा! निस्तब्ध शान्ति !! वह गोली से मरे युवक की लाश। उदय का कहना—श्राज तो एक का बिलदान हुआ है। यह क्रान्ति है! हमारे नेताश्रों का श्रादेश ।। सबको तैयार रहना चाहिए। संसार की क्रान्ति में विद्यार्थियों को पूरा-पूरा भाग लेना चाहिए। चीन के विद्यार्थियों का त्याग!

विद्यार्थियों ने जोश के साथ तालियाँ पीटी थीं। स्वयं विद्या का भावुक मन हिल उठा था। लाखों की कुरवानियाँ! उनके साथी विद्यार्थी की लाश!! उसकी मुँदी आर्थें। हृदय के पास गोली का घाव। आज यह गिरा हुआ उदय! शायद माफी माँग कर छुट आया है।

विद्या चुपचाप बाहर जाने को थी कि पुकारा उदय ने, "विद्या ?" विद्या रक गई। चुपचाप दरवाजे की देहली पर खड़ी हुई। उदय तो जाग रहा है। श्रव वह क्या करे ?

"विद्या !' फिर पुकारा उदय ने । खुट-खुट-खुट, खाँसी उठी ।

विद्या उलभान में खड़ी रही कि क्या करे ? वह क्यों चोर की भौति आई है। अब लौट नहीं सकती है। लेकिन वह उदय से दूर रहना चाहती है। उसकी बातें सुनने की इच्छा नहीं है, फिर भी खड़ी ही थी।

विद्या ने देखा कि उदय चारपाई पर बैठ गया है। उसने श्राँधेरे में प्रेत की भौति काली-सी छाया देखी। वह लौट श्राई श्रीर उस देशद्रोही के पास श्राकर खड़ी हो गई।

''तुम कब से बीमार रहने लगी हो विद्या !"

"मैं बीमार, नहीं तो !"

"श्रौर श्राज जो तुम्हारी बनाई तसवीर चक्रनाचूर हो गई है, उसका बहुत दुःख है न ?"

"उदय !"

"श्रपनी श्रसफलता को स्वीकार कर लेना श्रपमान नहीं है। वह 'क्रान्ति' सफल नहीं हुई। जनता जापानी दलालों के बहकावे में श्रा गई थी। श्रीर श्राज जो सामने तसवीर है—सड़कों के किनारे ताजी लाशें … गीदड़ श्रीर कुत्तों का साधारण भोजन बनी हैं … गीदड़ स्त्री का पेट साफ कर गए … कुत्ते उसके पास श्राकर फगड़ने लगे … बच्चे, युवक, बालक, युवित्यों — मां, वाप, नाना-नानी, दादी दादा … हिन्दू-मुसलमान, जुलाहे, किसान-मजदूर की लाशें …धान के खेतों वाले नर-कंकाल … यह कल्पना नहीं है। न ये खयाली धार्मिक-तसवीरें हैं, जिनको दिखलाकर एक वर्ग दूसरे के विचारों पर शासन करता था। यह बगाल का हाल है। जिसकी सीमा पर दुरमन चढ़ श्राए हैं। फिर भी श्राज हमारी शक्ति विखरी पड़ी है। जिस धर्म

श्रीर जाति भेद के कारण हम गुलाम बने, श्राज भी मुसीयत के समय हम उन संस्कारों को भुना नहीं रहे हैं। तुम शायद यह सोचती होगी कि साम्रा- क्यवादी गुट इस युद्ध में विजयी होकर श्रंत में दुनिया का बँटवारा करेगा। जो बेड़ियाँ सदियों से पड़ी हैं वे फिर मजबूत हो जावेंगी। लेकिन साम्राज्य- वादी पुराना सड़ा-गला ढाँचा लड़खड़ा रहा है। पूँजीवाद की सबसे सबल सैनिक-शक्ति फासिस्तवाद का श्रंत, उसे निर्वन बना देगा। बना भी तो रहा है। फिर उसमें कोई बल नहीं रह जायगा।

"यह भूठ है, भूठ है उदय !"

"भूठ है न ! इसी लिए कि स्नाज हमारे नेता जेल में हैं। यह हम मान लेते हैं कि वे जल्दी हमारे समीप नहीं स्रावेंगे। हम स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। यह तो ऋनुचित बात है। स्नाखिर हमने उनको बाहर निकालने की क्या चेष्टा की है ?"

विद्या उसी भौति चुपचाप खड़ी रही । आधी रात । चारों ओर निपट सन्नाटा ! घना अँघेरा ""। वह उसी भाँति खड़ी-खड़ी सब कुछ सुन रही थी । आज उदय सरलता से अपनी बातें समभा रहा है । उत्तेजना नहीं है । एक-एक वाक्य तुला हुआ है । फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ । हरएक अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए दलील किया करता है, उसी भाँति उदय सब कुछ कह रहा था । वह उसे छोटे बच्चे की तरह बहकाना चाहता है । आज उसकी किसी भी बात को वह स्वीकार नहीं करती है । सोचा फिर कि वह वहाँ उस तरह खड़ी क्यों है ? उसके उदय से सब बन्धन टूट चुके हैं; अन्यथा वह डोगा हाथ से छूटकर चूर चूर नहीं होता । एक बड़े आहने के टूट जाने पर जिस प्रकार परछाई छितर जाती है । उसी रूप में वह उस उदय की परछाई अब पा रही है । आज तक वह यह बात नहीं जानती थी ।

मिस्टर नवल से उसका कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है। वे उसकी बातों को मान लेते हैं। उनके प्रति यह बड़ा आकर्षण था। पर क्या वह उदय को भूल सकी है ?

श्रव उदय बोला, "तुम बैठ जाग्रो विद्या ।" खुट-खुट-खुट, खीसी 4

वह चुप हो गया।

वह बैठी नहीं, उसी भाँति खड़ी ही रही। उदय बहुत बीमार है। पूछा उससे, "उदय, तुमको क्या हो गया है? इस तरह बीमार रहे हो तुम। मुभे कुछ ज्ञात नहीं था।"

लेकिन उदय तो बैठ गया था। उसने विद्या की वाणी में एक गहरी उदासी भाँपी, सोचा कि आज सारी जाति भांबुकता के एक तेज प्रवाह में बह रही है, फिर दुनिया में कोरा आदर्श भी एक असफलता ही है। वह जल्दी-जल्दी बोला, ''श्रच्छा विद्या, मुक्ते तो जाना है। अचानक तुम मिल गई। इस बीच मैं सोचने का श्रवसर पा गया। तुम्हारी यह गृहस्थी मुक्ते बहुत पसन्द है। तुम यहाँ की रानी हो। मिस्टर नवल सहृदय व्यक्ति लगते हैं। मुक्ते खुशी है कि तुम्हारा पारिवारिक जीवन भली भाँति चल रहा है। मैं तो आज बहुत थक गया था। अब स्वस्थ हो गया हूँ। कभी मौका मिलेगा तो जल्दर आऊँग।''

''तुम जा रहे हो उदय ?"

"क्यों तुम क्या चाहती हो ? यही कि मैं इस परिवार में रह जाऊँ। तुम मेरी पर्चियां करो। मैं पड़ा ही रहूँ। तुम लोग तीमारदारी में फँस जान्नो। वह व्यर्थ बात होगी। मैं श्रपना ठिकाना जानता हूँ। वहीं श्रव चला जाऊँगा। तुम्हारे परिवार को देखने का लोभ चुपके से मन में उठा था। वह पहचान लिया है। उस रात की बात मूल जाना। शायद सुनना चाहोगी कि क्या हुश्रा था। श्रठारह महीने बात-की-बात में कट गए। श्राज श्रीर तब की दुनिया में बड़ा श्रन्तर पा रहा हूँ। तुम संभवतः उस परिवर्तन को नहीं मांप पाई होगी। दुनिया का नक्शा कितना बदल गया है ? घटनाएँ ! घटनाएँ !! घटनाएँ !! घटनाएँ !! घटनाएँ !! घटनाएँ हो बड़ा वक्त कट जाता है।"

"मैं तो जो बात तुम कह गये थे.....।"

"तुम बड़ी बायली हो विद्या । युद्ध के जमाने में भावुकता का त्पान रिथेर नहीं रहता है । युद्ध तो कई अजनबी बातें ले ग्राता है, जो कि साधारण सी लगने लगती है। युद्धकाल में मानव के जीवन की गित तीब हो जाती है। तुम युद्ध को मोरचेबन्दी, सिपाहियों की भगदड़, टैंकों का जमाव, हवाई हमले, जहाजों का हूब जाना आदि-आदि इन समाचारों तक ही सीमित समभती हो। लेकिन इसके साथ-साथ जो इनसान के विचारों तथा विभिन्न वर्गों का संवर्ष हो रहा है? समाज और राजनीति की धारणाएँ स्वयंसिद्धि नहीं हैं। वहाँ इतिहास की घटन।एँ तब्दीलियाँ लाई हैं। युद्ध तो उन तब्दीलियों को लाने का एक सबल साधन भर है।"

विद्या सुन सी नहीं रही थी । मन में तो यह उठा था कि आज भी यह उदय जा रहा है। क्या वह उसे नहीं रोक सकती है? वह बीमार है। कहीं जावेगा ? उसका अपना सगा कौन है? वह किसका स्नेह पाना चाहता होगा ? क्या वह अपने परिवार में चला जावेगा ? क्या उसकी पत्नी होगी, जो कि उसकी प्रतीक्षा में होगी ? वह उससे इन बातों का निराकरण चाहती है। या आखिर वह कब तक भटकता रहेगा ? वह उसे बीमारी की हालत में नहीं जाने देगी। क्या उसे मौत का डर नहीं लगता है? कुछ हो, उसे रोक लेना चाहिए। वह बोली, ''उदय तुम मत जाओ, यहीं रहो। व्यर्थ ही....।''

बात समक्त कर बोला उदय, "तुम्हारी इस मेहरवानी के लिए ऋणी रहूँगा। मैं श्रपनों से भाग नहीं रहा हूँ। सुबह डॉक्टर ने कहा था कि मैं बीमार हूँ। श्रव तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ। श्राज के पत्रों के समाचारों ने मुक्के चंगा कर दिया है। मैं पार्टी के दफ्तर में जा रहा हूँ। वहाँ मेरे लिये कोई न कोई काम निकल श्रावेगा। देश पर खतरे के बादल छा रहे हैं। मैं उससे श्रलग नहीं हूं.....!"

"नहीं उदय !" बात काटी विद्या ने, 'भैं अब तुमको नहीं जाने दूँगी।" वह पास सरक गई। उसका गला भर आया। वह अधिक नहीं बोल सकी।

कुछ देर के बाद सँभल कर कहा, "मेरा सपना तुमने चकनाचूर कर दिया है। मेरी उम्मीदों को मिटा डाला है। अब मुफे असहाय छोड़कर तुम

भाग रहे हो। उदय मैं तुमको नहीं जाने दूँगी। यदि तुमको इसी भाँति चला जाना था तो तुम यहाँ क्यों श्राए थे। तुमको मुक्तसे मेरा विश्वास छीन लेने का श्रिषकार किसने सौंपा है ?''

"श्रिधिकार! मैंने सदा तुम्हारे मन की रत्ना की है विद्या। उस स्वप्न कीं दूटी कल्पनाश्रों पर तुम नव निर्माण की चेष्टा करना। इम्फाल घेरे में है। तुम शोगान पर कान लगाये रहती हो। लेकिन ५० लाख का रोटी-रोटी के लिए मर जाना क्या श्रद्भुत बात है ? तुम मुक्ते रोकना चाहती हो विद्या। तुम्हारा हठ ठीक नहीं है। तुम एक श्रफ्सर की पत्नी हो। श्रपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात क्यों मूल जाती हो ?"

''सामाजिक प्रतिष्ठा की बात .....।"

"यह पिता का घर नहीं है कि तुम लड़कपन करो। यह पति-गृह है। जुम्हारा एक अपना वर्ग है। अपने समाज में मान """।"

कहकर उदय चुप हो गया। उस सनाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी बातें सरल, पर भारी थीं। वह चुटकी नहीं ले रहा था। उसने सच-सच बात कही थी। इससे पहिले कि वह सँभल जाय, उदय चला गया था। विद्या अपने दोनों हाथों को फैलाए के फैलाए रह गई। अब उसे जात हुआ कि वह तो चला गया है। वह तेजों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर सन्नाटा था। वह कुछ देर तक स्तब्ध-सी बरांडे में खड़ी रही; पर उदय की आहट नहीं मिली। आज फिर विद्या हार गई थी। वह उससे कहना तो मूल गई थी कि वह इस परिवार की रानी ही नहीं, शीघ ही माँ बनने वाली है।

बड़ी देर खड़ी रहकर वह थकी सी भीतर गील कमरे में चली आई। रेडियो बजाने की चेष्टा की। यह भूल गई कि मध्य रात्रि थी।

त्राज शोगान रेडियो और उसके बीच बलवान उदय खड़ा था। जो कि ब्राज भी उस पिछली रात्रि की तरह शक्तिशाली लगा।

लेकिन रेडियो घर्-घर् घर्-घर् करने लगा। वह मध्य रात्रि ....। इम्फाल घेरे में ... ... उदय .....!

वह खिलखिलाकर हँस पड़ी।

## युग युग द्वारा शक्ति की पूजा

[ मानव जाति का बहुत सा समय जंगली अवस्था में व्यतीत हुआ। पहिलें की जातियों की भाँति इसे भी पत्थर के अनगढ़ हथियारों द्वारा मारे गये शिकार और स्के ताजे-फलों पर गुजारा करना पड़ा। मछली-मांस का भोजन वह पिहले ही से जानता था। आदि समाज में स्त्री का बोजवाला था। माँ परिवार को स्वामिनी होती थी। हर एक माँ किसी भी समय परिवार की स्वामिनी वनने की आशा रखती थी। मातृसत्ता का परिवार पुरुष और नारी, दो वर्गों का परिवार था। एक वर्ग दूसरे वर्ग से स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध रखते थे।

वैशा ही एक परिवार । माँ श्रपने परिवार के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रही है । श्राज ने भेदियों के गिरोह पर धावा बोलेंगे । सारा परिवार श्रपनी पत्थर की छुरियों तथा श्रन्य पत्थर के हथियारों से सजकर चला जा रहा है । माँ नायक के रूप में सब से श्रागे हैं । ]

माँ—चुप हो जाओ। यह देखो। कुछ दाएँ-कुछ बाएँ .....। घर लो. ..... सब ठीक हो गया है न—में हमला करती हूँ—सावधान! एक ग्राजीय संवर्ष ...... मेड़ियों का भयानक स्वर..... हनसान के बेटों की चीत्कार..... बड़ी देर तक खूंबार जंगली जानवर ग्रीर ग्रादि मानव परिवार का युद्ध ...... माँ दो मेड़ियों के ऊपर बैठी है। वे उसके शिकार है। माँ ने पत्थर की तेज छुरी से खाल काटकर मेड़ियों के कलेजे को निकाला.....! फिर एक एक ताजा दुकड़ा हर एक को दिया ......]

साँ—िगनती कर लो.....चार कम .....। वे चार ले गए। [ माँ का चेहरा च्या भर मनीन हो गया.....एक निर्जीव चुप्पी छा गई। अब माँ उठी।]

> माँ—चलो——परिवार को इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। सब—माँ——माँ——माँ…...!

[परिवार की उस सीमा की खुशी गमी में भावुकता का उकान भी श्राता था। परिवार की युवितयाँ युवकों से हॅंस-खेल लेती थीं, और धीरे- धीरे सबसे शक्तिशाली युवती श्रिधक युवकों को श्रपने वश में कर लेती थी। माँ देखती थी कि वह अधेड़ हो गयी है। उसका श्राकर्षण मिट रहा है। माँ भय से काँप उठी। क्या उसकी बेटी उसका अधिकार छीन लेना चाहती है ? ]

मां—[गुस्से मं]त् परिवार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखती है बेटी। देख रही हूँ मतवाली बनी-बनी डोला करती है। कई बार समफा चुकी हूँ कि यह एव अनुचित है। त् चुप क्यों हो गई। भविष्य के लिए समफाए देती हूँ कि ....।

वेटी—क्या समभाए देती हैं माँ! मैं भी तो सुन लूँ। मैं आज इसका फैसला करवा लूँगी। परिवार के सब युवक मेरे साथ हैं.....

माँ—[ घबराहट से ] तेरे साथ ! क्या कहा तूने ? तेरे साथ .....। बेटो—हाँ, तुम व्यर्थ भगड़ा मोल लेकर हमारी जिन्दगी में रोड़ा लटका रही हो । बोल ! बोल माँ, तुमे क्या कहना है ?

मा-जा, चली जा.....

[ माँ आधी रात को चुपचाप उठी। घनी श्रॅंधियारी रात्रि थी। पत्थर की तेज छुरी निकालो, बेटी के पास पहुँची श्रौर उसकी हत्या कर डाली। परिवार ऐसी हत्याश्रों का खादी हो गया था।

किन्तु परिवार की माँ बूढ़ी हो गई श्रीर एक दिन उसकी दूसरी बेटी ने माँ की हत्या करके वह स्थान ले लिया।

उस युग में फल संचय श्रौर शिकार में स्त्री पुरुष से पीछे नहीं थी। सारा परिवार एक साथ मिलकर जीविकार्जन करता तथा शत्रुश्रों से परिवार की रच्चा करता था।

धीरे-धीरे परिवार के कार्य की सीमाएँ बढ़ने लगीं श्रीर पुरुष बाहर का स्वामी तथा स्त्री घर की स्वामिनी बन गई।

— घंटियों की तेज आवाज—सीटियाँ बजा रही हैं..... अजीव से ढोल का स्वर.....। एक कवीला भारतवर्ष की ख्रोर आ रहा है। भारतवर्ष में आने के बाद भी आयों का खानाबदोश जीवन का ख्रंत नहीं हुआ। के

शिकार खेल कर तथा फल संचय कर श्रपना जीवन चलाने लगे। कुछ चैतन्य थे, श्रतएव जानवरों की खालों को टांक कर शरीर ढक लेते थे। नदी श्रीर फरनों के पास घनी फाड़ियों के फुरमुट या पहाड़ी खोहों में डेरा डालते थे। इन लोगों को प्रकृति से भय रहता था। वे जानते थे कि कोई शिक्त, दैविक शिक्त है जो उनको पैदा करती है, मार भी डालती है। उनके हृदय में इसका डर सदैव बना रहता था। वे भूत मेत तथा शैतानों से डरते थे। घीरे घीरे इन लोगों ने पश्र पालन भी श्रारंभ कर दिया था पर वह प्रारंभिक स्थिति थी.....

उसी युग की एक सुन्दर चाँदनी रात । श्राकाश में चाँदनी खिली हुई है। तारे टिमटिमाते हँस रहे हैं। चारों श्रोर नीरव शान्ति है। पास नदी बह रही थी। उसकी ध्वनि कानों को छू लेती है। बीच-बीच में कंगारे टूट- इट कर भारी स्वर पैदा कर दिल को दहला देते हैं। एक कबीते की श्रीरतें श्राग के चारों श्रोर बैठी हुई बातें कर रही हैं।

पहली-शाज श्रभी तक लौटकर नहीं श्राए! क्या बात होगी ?

[ तेज सीटी की आवाज ]

बचा-मौ ! मौ !!

दूसरी—उस अभागे युवक की आतमा भूत बन कर दुनिया का चकर जगा रही है।

पहली-कौन ?

दूसरी—वहीं जो जंगल से श्रकेला लौट रहा था। रास्ते में उस पर सुश्रर के गिरोह ने धावा किया। वह मर गया था।

[ तेज सीटी—सिसकार—सिसकार की ध्वनि.....। ]

बचा-मा ! मा !!

पहली-वह तो रो रहा है। क्या बात होगी ?

दूसरी-वह सरदार की लड़की से प्रेम करता था। वह उस लड़की के लिए हड़ियों का एक सुन्दर हार लाया था। लेकिन...

पहली- ठीक ! ठीक !! याद आया । सरदार की लड़की को उसने

शेर की खाल लाने की प्रतीज्ञा की थी। वह उससे...

दूसरी--[ धीरे-धीरे ] उस रात्रि में घना श्रॅंधियारा था। वह श्रपनी प्रेमिका को मेंट देने जा रहा था...

[ सिसकार ! सिसकार !! सिसकार !!! ]

वह मर गया पर भूत बनकर भी किसी को दुःख नहीं देता है...

[ हाँ ! हाँ !! हाँ !!! ]

बचा--माँ! माँ!!

दूसरी-[ डर कर ] उफ, यह क्या है-क्या है वह !

[ हाँ-हाँ--वीभत्स हँसी ]

पहली—यह दुष्ट फिर आ गया। इसने अपने जीवन भर लोगों को हु:ख ही दिया है। आज मर कर भी किसी को चैन नहीं लेने देता है।

[ ऋाँधी--तूफान......श्रासमान घर गया है...]

दूसरी--श्रो ! श्रो !! श्रो !!!

पहली--क्या हुआ ?

्रिश्रांधी-त्फान-हा! हा! हा!!! ]

दूसरी—कोई मेरा गला घोंट रहा है। मैं—मैं मैं [ कै करती है ] पहली—क्या हुआ ? बोलती क्यों नहीं है...

बचा---मा, मा !

[ तूफान, श्राधी—वीभत्स हँसी—हा ! हा !! हा !!! ]

दूसरी—मर गई। दुष्ट हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे बच्चों को खा जाता है। हमारे ऊपर जुटम ढा रहा है।

[ दूर से घोड़ों की टापों की ध्वनि—वीभत्स हँसी—हाँ-हाँ-चौग्रा सी बनी निपट जाती है......]

एक जान लेकर भाग गया। भाग गया.....। वह भाग गया है.....

[ फूट-फूट कर रोने लगती है ]

[ घोड़ों की टापों की ध्वनि समीप होने लगती है ।..... घुड़ सवार

ऋौर पास आते हैं.....वे घोड़ों को चमड़े के फीतों से पेड़ से बाँध कर परिवार के नजदीक पहुँचते हैं। श्रीरतें रो रही हैं.....

कई व्यक्ति—हैं, क्या हुआ — फिर वही-वही मौत! मौत.. मौत!! दो दिन में आठ मौतें! चलो उठो साथियों। उठो इस शैतान को दूर भगा दें.....वह प्रेत नाखुश हो गया है।

[ ढोल की त्रावाज ... शोर-गुल ... त्रजीव स्वर ... ]

[यह किसी अज्ञात का भय केवल मन का भ्रम था। साधारण घटनाएँ अन्धविश्वास बन गई। पिछुले दिनों किरके वालों ने सड़ा गोश्त खाया था। उससे रोग फैल गया। तब वे विज्ञान की जानकारी से अपरिचित थे। उनका अन्धविश्वास था कि कोई ऐसी शक्ति है जो जीवन देती है तथा मार भी डालती है। भूत, प्रेत उसके दूत हैं।]

[कोरस]

प्रथम प्रभात उदय तव गगने

प्रथम सोमरस तव तपोवने

प्रथम प्रचारित तव वन-विपने

एक व्यक्ति—हे माता ! तुम्हारे ही ऋाकाश में सर्व प्रथम प्रभात का दर्शन हुआ है। हे माता ! तुम्हारे ही तपोवन प्रदेश में सर्व प्रथम सोम रस का पान किया गया था और तुम्हारे ही जंगलों में ऋायों ने सर्व प्रथम वेदों की ऋलौकिक सान राश्चिका प्रचार किया था।

[ त्रार्य घीरे-घीरे पंजाब में बस गए। वहाँ उन्हें पाँच निद्यों की उपजाऊ भूमि मिली, जिसमें घास की खेती, शिकार, पशु पालन के श्रतिरिक्त श्रब खेती भी होने लगी। घातु शिल्म—तांबा, लोहा श्रादि का प्रचलन भी बढ़ गया। श्रब वे श्रव्छी-श्रव्छी फसलें तैयार करने लगे। धीरे-घीरे छोटी-छोटी बस्तियां बनीं। श्रार्य संस्कृति बढ़ती चली गई। श्रायों ने द्राविषों के साथ युद्ध भी किया। एक नए समाज का निर्माण हुश्रा जो श्रादिम सम्यवाद तथा कबीलों के छोटे-छोटे समाज से भिन्न था। श्रार्य कपास तथा ऊन के सुन्दर कपड़े पहनते थे। उनकी श्रीरतें गहने पहनती थीं। उस युग

की गाथा ऋगवेद में गाई गई है। अब वे बीमारों की परवा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों-विजली, बादल, आग, सूर्य, बहती धारा आदि का भय मानव के मन में आदिम युग से ही हुआ था। अधिरी रात का काल्पिनक भय, चाँदनी रात का भावुकता पूर्ण सुख। इन सबके आगे वे भुक गए। मौसमों का बदलना एक अनोखा व्यापार था। इसीलिए उनके हृदय में चतुर व्यक्तियों ने धर्म का वीजारोपण कर दिया।

[ शंख की ध्वनि—ग्रो३म,स्वाहा ! ग्रो३म,स्वाहा !! ग्रो३म,स्वाहा !!!

मुखिया—ऋषि महाराज, ग्राधी बरसात बीत गई। ग्राकाश में
बादल नहीं दीख पड़ते हैं। क्या इस वर्ष फिर ग्रकाल पड़ेगा।

ऋषि—वत्स, धैर्य्य धारण करो। हम वरुण देवता की ऋाराधना करेंगे। वे न जाने क्यों हमसे ऋपसन्न हो गए हैं। उनकी पूजा की जानी चाहिए। तभी वे हमारी खेती के लिए पानी बरसावेंगे।

[ इसी भौति आयों ने सदीं-गरमी का देवता अझि, पानी का वरण, आकाश, इन्द्र, वायु आदि देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। जिस किसी बात का भय होता, उसके लिए एक देवता मान लिया जाता था। यम, कुवेर आदि देवता भी आए। और समस्त भारत में एक स्वर गूँज उठा ]

स्रो३म भूर्भुवः स्वः

तत्सवितुर्वरेग्यं, भगींदेवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्

[ इस मूल मंत्र का प्रचार हुआ। यह सब कष्टों का निवारण कर सकताथा। यह गायत्री मंत्र शक्ति का प्रतीक बन गया। वेदों में उस सभ्यता का वर्णन है। वे फस्ल काटने का उत्सव मनाया करतेथे।

[ लड़िकयों का हँसना-खेलना तथा नृत्य...ढोलक बज रहा है...]

[ काम देवता मदन की कल्पना इस तरह हुई। वे हमारे हृदय में बस गए। इसी भौति देवताओं की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई। शक्ति का रूप भी बदलता गया वह सबसे श्रेष्ठ ही रही ]

> [ घनघोर, बरसात, बिजुली का कड़कना ] वस्या देवता !

[ तूफान..... ]

वायु देवता !

[ ये देवता भी स्थिर ही रहे तथा प्रमुख 1 ]

[ ग्रव नारी परिवार की स्वामिनी नहीं थी । पिता स्वामी था । नारी को धर्म की लड़ियों से बाँध कर घर की व्यवस्था सौंप दी गई। बच्चे रो रहे हैं ]

पहला बचा-मा भूख!

लड़की---माँ लोती!

दूसरा लड़का-इमारा खिलोना दे।

नारी—पुरुष क्या हम इसी भाँति गृहस्थी के जंजाल में फंडी रहेंगी। एक, दो, तीन.....में पांच बच्चों की मां हूँ। श्राखिर वेटियाँ जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाली जाती हैं ?

वच्चे-भृख, लोती-खिलोना !

नारी—मैं इन सारे भंभाटों से परेशान हूँ। पुरुष तुम सदा बाहर रह कर क्या जानों कि इम पर कैसी बीतती है। इम तुमारी सेविका हैं—दासी हैं। इमारा श्रस्तित्व तुम्हारे बच्चे जनना भर है।

[ तसवीर का दूसरा पहल् है ।]

पहला पुरुष-सुना तुमने.....

दूसरा - क्या ! क्या !!

पहला—नारियों ने पुरुष के विरुद्ध वगावत करने का निश्चय कर लिया है। अब वे अधिक अत्याचार नहीं सह सकती हैं। वे दासता की जजीर तोड़ डालेंगी।

तीसरा—हमने तो उनको ग्राधि श्रधिकार दे दिए हैं। उनके दुःख-सुख में साथ देते हैं।

पहला - वे समभती हैं कि यह सब घोखा है।

दूसरा—तो क्या किया जाय ?

... तीसरा---मनु महाराज शायद इसका कोई ठीक सा उपाय बता सर्केंगे।

[ श्रौर मनु ने सुभाया ]

मनु—नारी त् दासी नहीं है। त् पुरुष की ग्राइंगिनी है। त् कोमल है, श्रातएव बाहरी श्राक्रमण से तेरी रत्ता करने के लिए तुम्ते परिवार का कार्य भौषा गया है। तू वहाँ की व्यवस्था श्रीर शासन करने के लिए स्वतंत्र है। तू देवी है, शक्ति है। पुरुष तो \*\*\*\*\*\*

[नारी अपनी पारिवारिक उपयोगिता के कारण पूजी जाने लगी। उसे देवी का आसन मिला। कुछ और देवियाँ भी पूजी जाने लगीं। नारी ने सन्तोष की सांस लेकर उस दासता को स्वीकार कर लिया।

इसी भौति हजारों साल गुजर गए । इन देवी-देवताओं से काम नहीं चला]

एक--साथियों बाढ़ आ गई है। बच्चा देवता की पूजा की, इन्द्र की पूजा की, फिर भी यह मुसीवत नहीं कटी।

दूसरा—ये देवता हमारी रच्चा नहीं कर पाते हैं। इनके ऊपर कोई शक्ति काम कर रही है।

तीयरा—शक्ति .....!

एक—हीं, पिल्ले साल दिक का रोग फैना था। शीतला माता की पूजा की, फिर भी इमारे शहर में सैकड़ों बच्चे मर गए थे।

तीसरा-तो क्या होगा ?

दूसरा—मैंगे सुना है कि तब के उत्पर मगवान है। वह जो कुछ, चाहता है, वही होता है।

तीसरा-भगवान ! भगवान !!

पहला-चलो उसी की पूजा करें।

सब—चलो पुजारी जी के पास।

[मन्दिर में .....]

सब लोग-पुजारी जी भगवान का प्रसाद दीजिए।

पुजारी-लो बेटा, यह तुमको सब मुसीबतों से छुटकारा दे देगा ।

सव लोग—लेकिन महाराज, रोज एक न एक मुसीबत पड़ती है। देवता हमारी रचा नहीं कर सकते। काली, दुर्गा श्रादि देवियाँ हमें नहीं बचा पाती हैं::::।

पुजारी—वेटा ऐसा न कहो । यह तो भाग्य की बात है । भाग्य पुराने जन्म के पाप-पुराय पर निर्भर रहता है । हमारे माथे पर विधाता ने भाग्य की रेखाएँ जन्म से ही रच दी हैं । उसी के अनुसार सब होता हैं । जो इस जन्म में पुराय करता है, वह मरने पर स्वर्ग को जाता है और पापी नरक को ।

एक--नरक--नरक!

दूसरा—जहाँ यमराज उसे दरड देते हैं। वहाँ भयानक यातनाएँ सहनी पड़ती हैं। ....

सब-भाग्य! भाग्य!!

पुजारी—भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता है। उस पर सन्तोष कर लेना चाहिए ....।

सब-चलो, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है।

[आदि मानव ने कई मंजिले लांघी। पहिले कल्पना और भय की दुनिया में रहा फिर सूर्य, नदी, आग, आदि प्राकृतिक शक्तियों से संघर्ष किया। प्रकृति के गीत गाए। फिर कबीले बने। पशु पालन हुआ। खेती हुई। कबीलों का आपशी संघर्ष हुआ। वीरों की उत्पत्ति हुई। देवता आए। बुद्धिमान लोगों ने मंत्र रचे। समाज को सुभाया कि वे सब देवताओं से लीले गए हैं। पशुपालन, गुऊ, कृषि, शिल्प, विनिमय, धनागम के साथ-साथ दास बने। मनुष्य परिवारों से वर्गों में बंट गया ""। दासता और शोषण के स्थापित हो जाने के साथ शोषक और शोषित वर्ग स्थापित हो गए ""। शासन के अन्तर्गत मुख्य कर्तव्य दासों का नियंत्रण था।

धीरे-धीरे सैनाएँ आई'। उनका संगठन हुआ। हिथयारों की सामूहिक शक्ति आई। राजा बने ''''। बड़े-बड़े किले बने ''''

एक दास---- त्रान्छा लोहा त्रौर पत्थर, वस हम सब काम कर सकते हैं। दूसरा-- हमारतें ... मन्दिर हम सब कुछ बनाते हैं।

तीसरा—यह घर या मन्दिर नहीं है। यह किला है। इसका राजभवन काले-सुफेद संगमरमर श्रीर काले मूसा का बनेगा "" वहाँ राजपरिवार के लोग रहेंगे।—भीतर रानियों का श्रांतरंग महल, एक श्रोर नौकर-चाकर, श्रांखिर में सैना। हजारों मनुष्य इसके भीतर रहेंगे ""।

पहला--चुप--चुप!

राजा श्राता है

राजा—यह कितनी अच्छी कारीगरी है। दासों तुम्हारी शाक्ति का यह महा प्रसाद सदा अमर रहेगा। आगे आने वाला युग जानेगा कि तुम में कितनी शक्ति थी।

[राजा जाता है]

पहला—महाराज चले गए। इस किले में अठारह हजार आदमी काम कर रहे हैं। इस पर राजा का नाम खुदा हुआ है। यह इस प्रतापी राजा का किला कहा जायगा।

राजा—मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। मेरा नाम इसमें रहेगा। लेकिन मेरे हाथ-पाँव तो तुम ही हो। तुम्हारी कारीगरी श्रामर रहेगी। सुमे जीने के लिए नाम चाहिए। तुम्हारी शक्ति का तो यह नमूना है। तुम्हारे बिना यह नहीं बनाया जा सकता था।

[राजा जाता है]

एक दास-शाबास देस्तों, हम न हों तो यह किरुला कैसे बन सकता था। श्राज राजा स्वामी है,कल वह मर जायगा। हमारा नाम तो.....। दासों की शक्ति का परिचय.....।

[लेकिन उत्पादन के नए साधन—ग्रौर समाज के परिवर्तनों का मुख्य कारण उनका विकास ही था। इससे समाज की ग्रार्थिक नीव बदल गई। श्रमिकों ग्रौर मालिकों के बीच का सम्बन्ध उत्पादन पर रह गया। राजनीति बनी पर वह अर्थ के स्वार्थों की रक्षा के लिए ही थी। पूंजी द्वारा उत्पादक साधनों, मसीन ग्रौर मजदूरों पर अधिकार करने के लिए चीजों का उत्पादक ग्रौर वितरण श्रारंभ हुश्रा.....]

नौक्स-पाँच लाख रुपया वेकार पड़ा था मिस्टर विकटर विकटर-शापने क्या सोचा.....

नौक्स — मैंने विशेषज्ञों से पूछा था। उनका कहना है कि चीनी के कारखाने में काफी लाभ होगा .....।

विक्टर--तो....

नौक्स — मैंने जमीन लेकर फैक्ट्री शुरू कर दी। पिछले साल एक लाख का फायदा हुआ ...

विकटर-एक लाख!

नौक्स — श्राशा डेढ़ लाख की थी, लेकिन कई फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं। मैंने दस हजार रुपया तो सिर्फ विज्ञापन पर ही खर्च किया है। चीनी ज्यादा खाने से हिंडुयाँ मजबूत होती हैं। चीनी के खिलौने बनाए हैं। मिठाइयाँ...! श्रीर श्राशा है कि श्रागले साल तीन लाख तक मिल जायगा।

विकटर--तीर्न लाख!

नौक्स-विशापन श्रीर तिकड़म चाहिए। मैंने मजदूरों को सूचना दे दी है कि कई फैक्टरी बन जाने के कारण मुनाफा नहीं है। श्राधों को नोटिस दे दिया है। फिर सस्ते दामों पर मजदूर रखूँगा श्रीर.....

विकटर-बात तो अच्छी है लेकिन इसके बाद...

नौक्स—साथ ही साथ मैं एक साहब से बातें कर रहा हूँ। वे इसे खरीद लेने के लिए तैयार हैं और उसके बाद मैं हैट फैक्ट्री खोलँगा।

[पूँजीवाद की लहर आई। उपनिवेश बने। व्यापारिक कम्पनियाँ संगठित हुईं। व्यापार वाद पूर्णतया पूंजीवाद में हूब गया। मसीनों का प्रचार बढ़ा। चीजों के दाम गिरने लगे। एक वर्ग मोटर, महल का मालिक था और दूसरा पेट के लिए ठोकरें खाने लगा। विज्ञान की तरक्की के साथ साथ अन्धविश्वास मिटने लगे। रेल जहाज, वायुयान का आविष्कार हुआ। विज्ञान ने एक नई शिक्त का परिचय दिया—]

[नदी का किनारा—नदी वह रही है । ]
एक मन्ष्य—दोस्तो एक दिन वासु, नदी आदि प्रकृति की शक्तियों

से हम भय करते थे। श्राज हमने पानी की घारा की तेजी से विद्युत की शाक्ति को श्रापने श्राधिकार में कर लिया है।

कुछ लोग--क्या कहा ?

मनुष्य-भाप की रेल गाड़ियाँ, तार, ग्रामोकोन, रेडियो...

कुछ लोग—ग्राज इम प्रकृति पर भी विजय पाने की च्रामता रखते हैं शाकृतिक शक्तियों पर विजय पाकर...!

[ जिस प्रकार छोटी-छोटी मछिलियों को बड़ी-बड़ी मछिलियाँ निगल लेती हैं, उसी प्रकार छोटी-छोटी पूँजों के मालिकों को बड़ी-बड़ी पूँजी वालों ने हड़प लिया। खास-खास प्रदेशों के कच्चे और पक्के सब मालों का क्रय-विक्रय सारा अधिकार अपने हाथ में रखना ही तो साम्राज्यवाद की विशेषता है।शिक्त का नया रूप बैंक, स्टाक इक्सचेंज, आदि में दीख-पड़ा... और पृथ्वी के पुनर्विभाजन के लिए एक एक भारी युद्ध हुआ...१६१४-१६१८ के वे दिन...

[ट्रक टैंक आदि का शोर...सिपाहियों का मार्च]

[मशीनगनों से गोलियाँ चल रही हैं ..... । चारों श्रोर से गोलियों की बौद्धार श्राती है । सैनिक सावधानी से खाई से निकलें.....तोप का एक बड़ा गोला उनके पास श्राकर गिरता है । उसके बाद तुरंत ही दो श्रोर गोलें.....। श्रव तो मानों गोलों की वर्षा ही होने लगी है ....मशीनगनों की खड़खड़ाहट.....

घन्टे पर घन्टे ग्रौर दिन पर दिन बीतते चले गए। कभी इधर से श्राकमण होता है ग्रौर कभी उसका उत्तर दिया जाता है। खाइयों के ग्रास-पास जो बड़े गड्ढे बन गए हैं, उनमें धीरे-धीरे लाशों के ढेर लग रहें हैं।

गरमी के दिन ! श्रीर गुरदे सामने मैदान में योंही पड़े हुए हैं । बहुतों के पेट फूल कर कुष्पे हो गए थे ।

रात को शान्ति है। विपाही मैदानों में तरह तरह की चीजें दूढ़ रहे हैं। कुछ मरे हुए वैनिकों की वस्तुक्षों पर अधिकार जमा लेते हैं।

हेई-लियर, छातों के रेशमी कपड़े मैं अपनी प्रेमिका के पास

मेजूँगा। इनकी श्राच्छी जनानी कुरितयाँ बनेगी। मला वह क्या जानेगी कि जान जीखिम में डाल कर मैंने इसे पाया है।

लियर—गोलेवारी, श्राग, सुरङ्ग, गैस, टैंक, मशीनगर्ने, हाथ से फेंके जाने वाले गोले......ये सब उनके लिए कुछ लिखे तथा सुने श्रद्धार भात्र हैं।

## [ हवाई जहाज की गड़गड़ाइट ]

हेई—फिर हवाई जहाज थ्रा पहुँचे...... खुप जात्रो दोस्तों । दिन निकलता है, संध्या होती है, रात श्राती है ग्रौर फिर दिन निकलता है। लगातार युद्ध ......। सैकड़ों लाशों के बाद हम दो सो गज जमीन जीत पाए हैं। जिसके चण्पे-चण्पे पर लाशों पड़ी हुई हैं। दूसरी, ग्राठारहवीं, तेरहवीं.....सब समाप्त हो गई हैं।

[१९१८ की प्रीष्म ऋतु बहुत भीषण विद्ध हुई। लेकिन चारों श्रोर चारागाहों में श्रनेक प्रकार के फूल फूते हुए थे। घात पर तितलियाँ उड़ती फिरती थीं। श्राकाश में सुन्दर तारे निकलते थे.....। वर्ष होने लगी। श्राकाश में काले-काले बादल छाए...... फिर शरद की चाँदनी भी खिली]

## [टैंक, मशीनगन आदि का शब्द]

१९१४-१८ के वे दिन भी बीत गए । संसार में कुछ नए परिवर्तन हुए । सोवियत् रूस एक नए आश्चर्य के रूप में संसार के लोगों के सम्मुख चमका । कुछ लोगों ने अविश्वास तथा अन्य लोगो ने विश्वास के साथ कम्यूनिस्त रूस की ओर शंका से देखना आरंभ किया। वहाँ की पंचवर्षीय योजनाओं ने एक नया युग प्रारंभ कर दिया।

दुनिया में छोटी-बड़ी क्रान्तियाँ आईं। उपनिवेशों में यह लहर बही। टर्की, मेक्सिको, चीन आदि देशों पर भी प्रभाव पड़ा। भारत ने असहयोग आन्दोलन के रूप में शक्ति को अपनाया।

विज्ञान ने संसार में नए-नए श्राश्चर्यजनक श्राविष्कार किए। लोग उस पर विचार करने लगे।

[हवाई जहाज की गड़गड़ाहट .....]

एक व्यक्ति— क्या सोच रहे हो वैज्ञानिक !

वैज्ञानिक — यही कि भारतवर्ष में मानसून के दिनों में में ह बहुत बरसता है। यदि हम उस पानी को एकत्रित करके राजपूताना के रेगिस्तान में बहा सकते •••••।

व्यक्ति--- ग्रसंभव ! ग्रसंभव !!

वैशानिक—काश कि हमारे पास लाखों हवाई जहाजों का वेड़ा होता।
उनकी छतों पर बड़ी-बड़ी टंकियाँ बनवा कर, हम इस मेह के पानी को जमा
करके रेगिस्तान में श्रव्छी फसलें तैयार कर सकते ••••।

[हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट...गड़गड़ाहट....] श्रिज के मध्यवर्गीय परिवार में......

माँ—बेटा, बहू पर भूत लग गया है। श्रोभा जी ने कहा है कि मुरगी मारनी पड़ेगी।

बेटा -- नहीं माँ, यह सब तो भूठ है। मैं डाक्टर को बुलवा लाता हूँ। यह रोग ठीक कर देगा। जिसकी कोई ब्याख्या और परिभाषा नहीं है, उसे विज्ञान नहीं मानता है।

माँ—तुम श्राज के सब लड़के तो नास्तिक हो ....। भगवान की पूजा नहीं करोगे। श्रोभा जी ने तुमे कई बार मंत्रों से बचाया है। कई जप किए। कालीमठ के पुजारी जी को इसीलिए माहवारी रुपया मेजा जाता है।

[टेलीफोन की घंटी बजती है]

बेटा—माँ, डाक्टर साहब आने वाले हैं। उन्होंने फीन किया है। माँ—डाँक्टर को दिखला ले; पर वेटा ओका जी को बुलाने भी आदमी भेज दें।

[डॉक्टर ब्राता है। मरीज को देखता है]

डॉक्टर—यह तो हिस्टीरिया का दौरा है। सेहत भली नहीं, बहुत कमजोर हैं। ठीक हो जावेंगी। यह सब पूजा, भाड़-पींछ श्राप कुछ समय के लिए बन्द कर दीजिए। मरीज को खुली हवा में रहना चाहिए।

[ आधुनिक विशान के अनुसार तो मनुष्य स्वयं एक शक्ति है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने में एक बड़ी शक्ति है। हमारी विचारधारा उसकी आधार है। विभिन्न विचार वाले व्यक्ति अलग अलग वगों में बंट गए। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्ध का बँटवारा या ब्रह्मचर्य, यहस्थ, बानप्रस्थ, और सन्यास का विभाजन वेदों द्वारा भले ही किया गया हो, आज समाज की रूपरेखा बहुत बदल गई है। आर्य जिस शक्ति की पूजा करते थे, वह शक्ति आज वर्ग शक्ति में परिणित हो चली है।

बिगुल, बैंड, सिपाहियों के चलने की हलचल, टैंक, मशीनगन छूटने का शब्द...

[विज्ञान द्वारा मनुष्य ने सुन्दर-सुन्दर त्राविष्कार किए, किन्तु पूँ जीवाद की बाढ़ ने 'मधीनी-पूँ जीवाद' की प्रतिक्रिया में 'फासिस्तवाद' की जन्म दिया । श्रीर श्राज दो अलग श्रालग शक्तियाँ, दो श्रालग श्रालग विचारधाराश्रों का महायुद्ध हो रहा है ।]

साम्यवादी—कम्यूनिस्त अपने विचारों और उद्देशों के छिपाने को बुरा समफते हैं। वह साफ तौर से घोषित करते हैं कि हमारा उद्देश्य सभी वर्तमान सामाजिक अवस्थाओं को बल पूर्वक उठा फेंकने से ही पूरा हो सकता है। शासक वर्ग को साम्यवादी क्रान्ति से काँपते रहने दो। सिवाय अपनी बेड़ियों के, जाँगरियों के पास खोने के लिए हैं ही क्या? और उसके पाने के लिए एक संसार है।

[श्राज हिटलर जनता की एक बड़ी शक्ति के श्रागे जर्मन के बहकाए तहसों का संहार करवा रहा है।

्रहसी भाँति शक्ति इतिहास की कई पगडंडियाँ लांघ कर आज जन-शक्ति के रूप में पहुँची हैं।]

## जंजाल

सुबह उठ कर रजनी बोली, "यह गृहस्थी क्या है १ पींजरे में बन्द हूँ। खाना खा लेती हूँ और इस चहर दीवारी के भीतर पड़ी रहती हूँ।" लालता छत में चारपाई पर लेटा हुआ सिगरेट फूंकता-फूंकता आखबार पढ़ रहा था; बात सुनकर भी बोगा बना रहा। रजनी का इस प्रकार कें, फेलना, यह तो रोज की ही आदत है।

''सुनते हो....।''

लालता ने श्रखगार का पन्ना पलट डाला। मई ५, नई दिल्ली; क्या समभौते की संगावना है ? सरकारी विज्ञप्ति थी; स्वास्थ के कारण गांधी जी बिना किसी शर्त के छोड़ दिए गए हैं।

उस 'सभावना' वाले समाचार के साथ दूसरे कॉलम में लिखा था; कोहिमा घेरे में.....

लालता ने िमगरेट की कशा खींची । श्राखबार रख दिया । चुपचाप कुछ सोचता रह गया ।

फिर बोली रजनीं, ''सुनते हो, मेहरी की तनखा, दूधवाले के दाम, मकान का किराया !''

लालता को सरकार का नया बजट याद आया। सिगरेट पर नया टैक्स, आमदनी पर सुपर टैक्स, चाय काफी पर भी टैक्स। ग्रार्थ सदस्य ने ऐसेम्बली में जो अनुमान पत्र पेश किया उसमें १० करोड़ चाय, काफी २ करोड़ और सुपारी पर २ करोड़ कर लगाया गया था। वह युद्ध का बजट था। एक यह रजनी है, जिसके बजट में सदा कमी रहती है। यदि सरकार ज्यादा घोलने और औरतों के आंसुओं पर टैक्स लगा देती, तो भले आदिमियों की परेशानी कम हो जाती।

रजनी का कहना जारी था, "चीनी नहीं है, लकड़ी चार दिन श्रौर चलेगी। गेहूँ हफ्ते भर के लिए होगा श्रौर मिट्टी का तेल.....।"

चीनी तो अब पुड़िया पुड़िया बिकती है। खुशामद करने पर कहीं कोई प्रक सेर दे देता है। मिट्टी का तेल! सर पकड़े खड़े रहो। सैकड़ों आदमी दूकान पर घावा किए रहते हैं। मारपीट और सिर फुड़ोवल के बाद एकज़ी का तेल पा गए तो गनीमत समिक्तर।

रजनी यह सब सुना सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली गई। लालता

जी श्रापनी श्राखबारी दुनिया का दौरा करने लगे। जबसे श्राखबार दुश्रज्ञी का हो गया है। वह श्रावश्यकता, विवाह के विज्ञापन, साधारण विज्ञापन, समन श्रादि से लेकर पिन्टर श्रीर पिन्लशर तक का नाम पढ़ना नहीं छोड़ता है।

उसने श्रखबार उटाया। श्रो' ब्लेडों पर भी कन्ट्रोल! सेवन श्रो क्लाक सवा रुपए में दस का पैकट। वह श्रपनी दाढ़ी खुजलाने लगा। छै महीने से दूटे हुए ब्लेड को घिसते-धिसते परेशान हो उटा था। चीर बाजार में श्राट श्राने को एक मिलता है। सोचा उसने कि लो बच्चू श्रय माला माल बनो। नहीं दोगे तो जेल की हवा खाश्रोगे। श्रव तो लालता साहब महीने में दो ब्लेड बदलेंगे। कंजूसी नहीं करेंगे।

उधर रजनी चौके में पहुँची। श्राम सुलगाने को दियालाई ठूढ़ी तो नहीं मिली। नीचे से पुकारा, "सुनते हो, कल कहा था कि माचिस चूक गई है।"

इस बात को सुनकर लालता चटपट उठा। पतलून पहनी, ऊपर कमीज डाली। चप्पल पहिन कर नीचे उत्तर गया। पान वाले की दूकान पर से चार पैसे की एक डिब्बी ले श्राया। सोचा कि दाम तो तीन ही पैसे होते हैं, पर यह लड़ाई का जमाना है। एक पैसा नाजायज फायदा पान वाला उठाने में नहीं चूका। रजनी को दियासलाई देकर वह छत पर पहुँच गया।

रजनी ने आग मुलगाई । यह आजकल अनमनी सी रहती है । अपने मन को डराती है, धमकाती है, फिर भी मुलम्म नहीं पाती । मन खाली-खाली होता जा रहा है । अज्ञात ही यह पीड़ा है । सोचती है कि मायके जाक र शायद कुछ शान्ति मिल जाय । लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगता है । वहाँ उसे एक अपेच्ति उदासी घेर लेती है । और यहाँ वे हैं, जो उसकी कोई परवा नहीं करते हैं । मानो कि नोकरी करके अपना कर्चव्य निभा लेते हो । यह छोटा मकान, इसके तीन-चार कमरे हो उसकी अपनी दुनिया है और इसम्में भरा सामान उसकी गृहस्थी । वह जानती है कि उसकी सरासर अवहेलना की जाती है । वे कभी-कभी तो जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं । उनक किसी से मतलब नहीं है । ऑफिस है, यार हैं, दोस्त.....। कभी चार सी ध

बातें तक नहीं करते हैं। क्या उसे इसी भांति सारी जिन्दगी काटनी है ? उनका यह व्यवहार सही नहीं लगता है। दिन भर खाली बैठे-बैठे दिल कम जाता है। किताब पढ़ने को उठाती है और कुछ पन्ने टटोलकर रख देती है। मशीन खोलकर कपड़े सिलने को निकालती है और कुछ देर चलाकर आलमारी में बन्द कर देती है। वक्त फिर भी नहीं कटता है तो धूल भरे आमोकोन को भाड़-पोंछ कर, उस पर रिकार्ड चढ़ाती है। सुइयाँ पुरानी हैं। स्वर मीठा नहीं निकलता है। वह रिकार्ड बज कर बंद हो जाता है। उसके मन का रोग बढ़ता ही जा रहा है। वह उपचार नहीं कर पाती है। पित से यदि वह सरलता से कोई सवाल पूछती है, तो वे ऐसा जवाब देते हैं कि वह सुरभा जाती है। अपनी बात किसे सुनावे समभ में नहीं आता है। शहर में नई फिल्म चल रही है। वह रोज देखती है कि उसका विशापन बेंड बजाकर किया जाता है। वह उसे देखना चाहती है, पर…। उनको फिल्म देखने का शौक नहीं है। मोहल्ले की औरतें तारीफ करती हैं, तो वह मन मसोस कर रह जाती है। उसके मन में विद्रोह उठता है। निश्चय करती है कि उनसे भराड़ेगी। लेकिन उनके आगे चुप रह जाती है।

लालता इस सारे घन्धे को समक्तता है। पत्नी को पहचान कर चाहता है कि हर तरह उसे सुख दे। वह अपने को सामर्थवान नहीं पाता है। नौकरी है, चार पैसा मिल जाता है। नौकरी के भीतर उत्साह नहीं है। इस युद्ध ने उसकी सारी जिन्दादिली छीन ली है। चीजों के दाम चौगुने, पँचगुने और अठगुने हो गए हैं। अब वह नौकरी के अम के मूहम से परिवार की सही गुजर नहीं चला पाता है। वह लाचार है। युद्ध के दिन वीतते नहीं नजर आते हैं। रजनी के मन में तो पिता के घर का बड़प्पन है। वह उसे समुगल में आकर नहीं बिसार पाती है। घर की आमदनी के मुताबिक वह जैसा चाहे शोक करे। वह कब मना करता है! लेकिन रजनी जरा-जरा बात पर दुःख मोल ले लेती है। जिसका कि उसके पास कोई उपाय नहीं है। वह उसे समुगल है, तो वह रोने लगती है। वह इसी लिए अधिक बात नहीं करता है। रजनी मायके जाना पसन्द नहीं करती है। इस घर की गरीवी का हाल

वहाँ सबको ज्ञात है। उसकी बड़ी बहिनें अपनी घर ग्रहस्थी का हाल सनाती हैं। उसके पति की छोटी तनखा का हाल सुनकर आश्चर्य चिकित रह जाती हैं। ग्राजकल ता गधे भी मिलटिरी की नौकरी में बड़ी-बड़ी तनला पारहे हैं। पर लालता इस सबके लिए कसूरवार नहीं है। उसे रजनी की तुनक मिजाजी का ग्रनुमान है। वह परिवार की सबसे छोटी ग्रौर लाडली बेटी रही है। वह स्वयं उसे सब सुख देना चाहता है, पर स्थिति दिन-प्रति दिन नाजुक होती जा रही है। यह युद्ध हिमालय पहाड़ की भाँति परिवार के आगे खड़ा हो गया है, जिसे पार कर लेना श्रासान नहीं। नहीं तो भला लालता रजनी को राजरानी की भौति न रखता। नौकरी है श्रौर उसका भूठा मान ! बाजार का भाव बढता चला गया. लेकिन उसके अम का मुख्य स्थिर सा है। उस पर कोई श्रमर नहीं पड़ा। रुपए का मूल्य चार श्राने, दो श्राने भर रह गया है, पर तनखा में वह पूरे सोलह ग्राने का माना जाता है। वह रजनी को ग्राधिक नहीं समभाता है। उसे असन्तोष है और इसका एकमात्र कारण यह यद्ध है। जिससे वह स्वयं लड़ रहा है। रजनीरो देगी। लालता को परिस्थितियों से युद्ध ही करना है। उसने जो माँ का दुलार पाया, वह पति दुलार से अधिक भावुक था। लेकिन वह दुलार युद्ध से पहिले का है, आज उस पर जमाने की मँहगाई का ग्रसर जरूर पड़ गया होगा। मनुष्य की भावनाएँ तथा विचार परिस्थिति के अनुसार ही परिवर्तन शील है।

गेहूँ सवा दो सेर, कभी डेढ़ की छोर मुक्त जाता है। अच्छे चाँवल देखने को नहीं मिलते हैं। लाल मुँजिया चाँवल सवा सेर हैं। कपड़ों पर मुहर तो लगी है, पर दो रुपए वाली साड़ी पर ७॥८)॥ छुपा देखकर, वैरंग ही लौट स्राना पड़ता है। घी बन्द है, 'दालदा' ठाठ से इस्तेमाल हो रहा है।

"सुनते हो, चाय बन गई।"

लोकिन मिस्टर लालता उठे नहीं। उथी भाँति लेटे रहे, तो कुछ देर के बाद देवी जो खीजती हुईं ऊपर आईं और चाय का प्याला मेज पर रख कर चली गईं। जाते हुए सीढ़ियों में चलने का घमाका कुछ भारी था, मानो कि गुस्से में गई हों। वह तो 'फ्लेट' पर चाय उडेल कर पीने लगा। चुपचाप

पीता ही रहा | चाय पीकर खाली ज्याला श्रीर प्लेट मेज पर रख दीं। श्रव श्रख-बारी दुनिया से दूर श्रपनी दुनिया में लौट श्राया । खिड़की से बाहर उसकी हिन्द कँची-कँची छुतों पर पड़ी । बाहर खुले श्राकाश पर उसकी निगाह हवाई जहाजों के उड़ते हुए बेड़े पर पड़ी । उनका मर, मर, भर """। सोचा कि वे फाइटर हैं या बम्बर ! यह युद्ध का जमाना है, सड़कों पर श्रजीय शक्त के ट्रैक, टैंक, मशीनगन श्रादि दिखलाई देते हैं । किसी जमाने में एक महायुद्ध दस हजार लाशों की नीव पर खड़ा होता था । श्राज तो महायुद्ध के एक श्रंश में लाखों सिपाही मारे जाते तथा कैंद होते हैं । हजारों हवाई जहाज, टैंक, मशीन-गर्ने श्रीर बन्दूँके नष्ट होती हैं या कब्जे में श्राती हैं । श्राज का युद्ध 'पूँजी' के बल पर खड़ा होता है, पहिले का युद्ध इन्सानी शक्ति पर निर्भर था श्राज 'पूँजी' विश्वान को क्रय कर लेती है:""।

रजनी तो गिलास पर चाय ले आई। प्याले पर उडेल कर बोली, ''क्या सोच रहे हो ?''

"कुछ नहीं। हाँ, चीनी श्रौर गेहूँ तो श्राज श्राजावेंगे साँक तक "।" मुंक जाकर रजनी ने बात काटी, "लाश्रोगे तो खाश्रोगे। मैं तो श्रव मुँह बन्द कर लेती हूँ।"

साववानी से कहा लाजता ने, "मेहरी कल रात नहीं आई थी क्या ? स्रो' वरतन गाँजने पड़े हैं, शाबास !"

उवल पड़ी रजनी, "मेहरी तो हूँ ही । माँ-वाप ने पाल-पोस कर इसी-लिए तो इस घर में दिया था।"

"वाह दोस्त, तुम नाखुश हो गईं ....।"

रजनी ने घड़ी देखी, बोली, "श्राठ बज गए हैं। एक घंटा दिन क्या बढ़ गया कि श्राफत श्रा गई है। श्रभी दाल भी नहीं चढ़ाई है।" वह चुप-चाप चली गई।

स्रीर यह जो मुसीबत भरा जमाना लालता पार कर रहा है। सरकारी एलानों में पढ़ता है कि १४६ शहरों में 'राशन-योजना' चल रही है, जिससे २ करोड़ ५० लाख की स्राबादी को खाना खिलाने की व्यवस्था हैं। यानि ३० करोड़ जनता को मुनाफाखोरों का आश्रित रहना पड़ेगा। वे मुनाफे खोरों की जाति, जिसने ४० लाख जनता को बंगाल में भूखों मर जाने दिया है। इन राशनकाडों पर वर्तमान की एक कच्ची नीव है. जिसे बड़े-बड़े ब्यापारी किसी भी समय नष्ट कर सकते हैं। राशन की दकानें हैं. जहाँ कुड़ा करकट मिली राशन दिए जाने की व्यवस्था है ग्रीर उसके मकाबले पर हैं, खुली मंडियाँ। न मंडी पर सरकार की व्यवस्था लागू है, न जनता का विश्वास वहाँ है। सारी व्यवस्था के भीतरं जनता की पस्त हिम्मती चुपके-चुपके फैल गई है। तरकारी अधिक बोब्रो के विज्ञापनों का उपयोग श्रपढ जनता नहीं कर पाती है। उसके श्राफिस की लाल फीते वाली फाइलों, जिनके बल पर कि हकुमत चल रही है। आइ० सी एस० की एक जाति, जो शासन करने के लिए तैयार की गई है। यह शासन करना एक मानवीय कला है। जिससे कि एक जाति अन्य जातियों के विचारों तथा धर्म पर ग्रापना श्राधिकार जमा लेती है। लेकिन उन फाइलों के लाल फीते सड़ गए हैं। वे आवश्यक, जरूरी, तुरंत आदि की स्लिपें मैली पड़ गई हैं। वहाँ युद्ध पर बातें होती हैं। जापानियों की विजय की चर्चा होती है। भारत में पञ्चायती राज्य स्थापित होगा । वहाँ के लोगों की भावना नौकरशाही विरोधी ही नहीं है, वे जापान पर श्राधा लगाए हैं कि उनको इन संपेरों से छुटकारा दे देगा । वे ब्रह्मा, मलाया, धींगापुर की आजादी की कहानियाँ सुनाते हैं। कहाँ से ये कहानियाँ चली आती हैं, कोई नहीं जानता है।

श्रव लालता उठ बैठा । सीढ़ियों से नीचे उतरा । रजनी तरकारी छौंक रही थी । वह चुपचाप रसोई के पास खड़ा होकर बोला, "दोस्त क्या हो रहा है १"

रजनी ने भारी उत्तर दिया, "श्राज श्रभी नहाए तक नहीं हो। क्या श्रॉफिस नहीं जाश्रोगे ?"

"नहाना ! लो यह पाँच मिनट का काम है।" कह कर वह भीतर गया श्रीर बनिश्रायन-तौलिया ले श्राया । फिर रसोई के पास खड़ा होकर बोला "मिटाई खिलाश्रो, तो एक बात सुनाऊँ।" रजनी चुप रही। तो बोला लालता. "नहीं सनोगी।"

श्रीर कह ही बैठी रजनी, ''यही न कि श्रव गेहूँ ढ़ाई सेर हो गया है। या फिर बंगाल में इतने मर गए। कहती हूँ श्रखवार बन्द कर दो। चार रुपए की खुराक खाओ ...।''

"अखबार बन्द कर दूँ रजनी। सारे मुहल्ले में तो एक लालता बाबू के घर ग्रखबार ग्राता है। रोज सुबह ग्रांख खुलते ही लंदन, वर्लिन, टोकियो, न्यूयार्क की खबरें कहाँ से सुनने को मिलेंगी।"

''फजूल खर्च करने को तो...।"

''ठीक है रजनी। तेरी फरमाइश अगले महीने पूरी होगी। एक चौकोर बूटों वाली बम्बई डिजाइन की साड़ी न! यही बारह-तेरह में आ जावेगी। तय रहा। पहली तारीख को जो बजट बनेगा, उसमें...।''

"ज़ुपरहो।" बात काटी रजनी ने, "हर महीने यही कहते हो। मुक्ते तो शौक है नहीं। शादी को चार साल हो गए। श्राज तक एक कपड़े का दुकड़ा लाकर दिया है। मायके वाले यदि...।"

''लो यह कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई। गाँधी जी छूट गए हैं रजनी। यही तुक्ते सुनाना चाहता था।''

''तो मैं क्या करूँ ?"

''त् कहती है क्या करूँ। कितना नाज़क वक्त है। यह हमारे पूर्वी दर-वाजे पर जापानी आ पहुँचे हैं। जनता शिक्त हीन है। बंगाल अुष्त्रमरी के भारी दौरान से निर्वेश पड़ा हुआ करवटें ले रहा है। ऐसी स्थिति में गाँधी जी, आजाद और नेहरू ही जापानी फासिस्तों से देश की रह्या कर सकते हैं।"

रजनी तेजी से पतेली में कड़्छी चलाती रही। लालता कुछ देर खड़ा का खड़ा उसे देखता रहा, फिर गोसलखाने की श्रोर बढ़ गया। रजनी उसी भौति कड़्छुली चलाती रही। फिर उसने पतेली में पानी डाला श्रोर कटोरी रख दी। श्रालमारी में से कन्सटर नीचे उतारा। एक गिलास श्राटा सान लिया। गौंधी जी के छूट जाने से उसे कुछ सहारा नहीं मिला है। चौका बरतन तो त्राज भी करना पड़ेगा। गाँधी जी बीमार थे। वह बात जरूर उसके मन को छू लेती थी। लेकिन पड़ोस का लड़का जेल गया था। उसकी बहू रजनी के पास ग्राकर घंटों रोती है। सुना कि उस लड़के को प्लूरसी हो गई है। क्या वह लड़का छूट जावेगा? उस बहू का पच्च लेकर कई बार रजनी ने गाँधी जी को कोसा है। लालता ने सारी बात सुनी है। वह इस पर कभी दलील नहीं करता है। रजनी उठी, उसने ग्रापने पिछले कमरे की खिड़की खोली। वहीं से पुकारा, "रमेश की बहू गाँधी जी छूट गए हैं। श्रव रमेश भी जल्दी छूट जावेगा।"

वह रमेश की बहू को यह बात सुना कर लौट ख्राईं। चुपचाप रसोई के पटड़े पर बैठ कर रोटियाँ सेंकरे लगी।

लालता नहा कर लौटा। रसोई में बैठ गया। रजनी ने खाना लगा, थाली श्रागे सरका कर पूछा, "श्रव तो रमेश छूट जावेगा।"

"रमेश! किसने कहा ?"

"गाँधी जी छूट गए हैं न।"

"अञ्जा, अब तो तुम राजनीति भी समभाने लगी हो। फूहड़ नहीं हो। हाँ, समभाते की संभावना तो है ही।"

कह कर लालता चुपचाप खामा खाता रहा। यह गाँधी जी का छूट जाना नई उम्मीदें और आकाचांए ले आया था। कई बातें एकाएक उसके मन में उठीं। क्या हिन्दू-मुस्लिम एकता हो जायगी र राष्ट्रीय सरकार आ जाने पर देश रचा का प्रश्न तो स्वयं हल हो जावेगा। मानवता तथा राष्ट्रीय-कसोटी के नाते उस भूखे बंगाल की आँखें तो गाँधी पर लगी होंगी, जो एक त्फान में अपने लाखों पुत्र-पुत्रियों को खो चुका है। जहाँ नारी ने कलंक पोंछ दिया, मान-मर्यादा छुटा दी, जहाँ पाँचवा दस्ता प्रचार करता फिरता है कि गाँधी जीके नाम पर जापानियों को मदद दो। शायद अब गाँधी के शब्द उनके कानों में गूंज उठेंगे— 'मुफे जापान की सहायता, चाहे वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ही क्यों न हो, नहीं चाहिए।'

रजनी का मन अनायास उमड़ आया। रमेश छूट आवेगा। वह

श्रिषक नहीं सोचती है। इसकी बहू से जो सुना है, उससे उतनी ही परिचित है। वह बहू इतना ही जानती है कि जेल में रमेश बीमार है। वहाँ उसकी ठीक परिचर्या नहीं होती है। लालता ने एक बार कहा था कि रमेश की सेहत खराब है। वह शायद ही मला हो। तो क्या रमेश बहुत बीमार होगा है वह क्यों जेल गया है, यह उसकी बहू मली भाँति नहीं जानती है। गाँधी जी पकड़े गए थे। शहर में एक श्राजीव सी हलचल हुई। रमेश घर से गया था श्रीर लौटा नहीं। सुना उसे जेल हो गई थी।

लालता खा पीकर श्रॉफिस चला गया। रजनी ठीक तरह खा भी नहीं पाई थी कि उसने दरवाजे पर खटका सुना। दरवाजा खोलकर देखा कि रमेश की बहू खड़ी थी। वह बात का समाधान करने श्राई थी। रजनी छुत पर से श्रखवार उठा लाई। श्रपनी सातवीं तक पढ़ी श्रॅंशेजी के बल उसने थोड़ा बहुत मतलब निकाला, लेकिन श्रधिक छुछ नहीं जान सकी; पर उसने रमेश की बहू को दिलासा दिया कि पहिले ऐसा ही हुश्रा था। भारी उत्साह में उस बहू ने रजनी की सहायता की। उसका मन उमड़ रहा था। यह समाचार एकाएक सुमाई पड़ा। श्रन्थया वह तो निराश हो चुकी थी। हर एक तो यही कहता था कि लड़ाई तक कोई छूट कर नहीं श्राता। एक श्रेय नाउम्मेदी के बाद वह श्रधिक नहीं सोचती थी। श्राज उसने रजनी से विनती की कि नए डिजाइन के चौकोर खाने वाली 'स्लिप श्रोवर' बुनने के लिए सीको पर घर डाल दे। बीस महीने के बाद श्राज उसने फिर उसे बुनने का निश्चय किया है। एक बार तो कुछ बुन कर उधेड़ चुकी थी।

दिन कट गया। जैसे कि आज का दिन बहुत छोटा रहा हो। साढ़े-चार बज गए! लालता घर लौट आया, आते ही रजनी से बोला, "आज ट्यूब-टायर दोनों फट गए। ग्यारह रुपये की चपत पड़ी। लड़ाई के जमाने में चौगुना पैसा खर्च करने पर अच्छा माल नहीं मिलता है। यहाँ एक साइकिल रखना हाथी पालना सा हो रहा है।"

सहानुभृति प्रकट की रजनी ने, "तो साड़ी की खरीददारी एक महीने और टालनी पड़ेगी।" "नहीं नहीं, श्राठ महीने तो टालते-टालते हो गए हैं। रोज कोई न कोई नया खर्च श्रा जाता है। साहकिल वाले को फिर...।"

"उधार लेना ठीक नहीं होता है।"

लेकिन लालता ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर रजनी के हाथ पर दे दिया। उस पर सुन्दर श्रच्तरों में रजनी का पता लिखा हुआ था। रजनी पुलक उठी। खुश होकर बोली, "कौशल्या जीजी की चिट्ठी है।" जल्दी-जल्दी पढ़ने लगी।

कुछ देर बाद पूरी पढ़ कर बेाली, "आज अठारह, कल उन्नीस, परसों बीस तारीख है। जीजाजी और जीजी दो बजे मेल से आवेंगे।

लालता चुपचाप सुनता रहा । बोली फिर रजनी, "वे कलकत्ता एक बड़े ठेके के सिलसिल में जा रहे हैं । तीन-चार दिन यहीं ठहरेंगे। यह मकान क्या है, पिटारा है। कई बार कहा कि कोई ठीक सा मकान ले लो, पर कौन सुनता है। मेहरी रांड को इन दिनों ही बीमार पड़ना था। श्रौर महाराज, घर में रासन पानी भर लो। बार-बार नून, तेल श्रौर लकड़ी के लिए कहाँ बाजार दौड़ते फिरोगे।

इस लेक्चर को सुनकर चुपके पूछा लालता ने, "कुछ रुपए तो नहीं पड़े होंगे।"

"सपये! तुम तो कभी देते ही नहीं हो। कहाँ से होंगे फिर ?"

''शायद कुछ निकल श्रावें, सन्दूक पर ढूंढ़ तो ले ।"

"मेरे पास तो एक पैसा नहीं है। यही दा-चार श्राने पैसे पड़े होंगे। पिछली बार तुमको पन्द्रह तो दिए थे।"

"यह महीने का आखरी हफ्ता है किसी से उधार भी तो नहीं मिलेंगे।" कह कर लालता अपने कमरे में पहुँचा और चुपचाप कपड़े उतारने लगगया। उसे आज एक नया अनुभव हुआ। साहब ने उसे बुलाकर सुनाया था कि मिस्टर अरिवन्द आ रहे हैं। उनको यह जानकर आर्श्वय हुआ था कि लालता उनका रिश्तेदार है। उन्होंने अरिवन्द की टाइपवाली चिट्ठी लालता को देते हुए सुनाया था कि सब इन्तजाम ठीक हो गया है।

एम० ई० एस० का डाक बंगला खाली है। वह गोरा साहव बात बात में उनकी तारीफ करता था। साथ ही दिलासा दिया था कि कोई जरूरत हो तो उनसे कहा जाय। अरिवन्द को वहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस अरिवन्द ने उसे चिट्ठी नहीं लिखी। कौशल्या ने अपनी बहिन को स्चना भर दी थी कि वह आ रही है। इस व्यवहार पर वह खिन्न हुआ। सोचा फिर कि यह गोरा साहव जो बात-बात में हिन्दुस्तानियों को गाली देता है। जिसका कहना है कि वे ही शासन करना जानते हैं। उस जिही और धमंडी व्यक्ति ने आज लालता से हाथ मिलाया। उससे कई बातें पूछीं। अरिवन्द यह सांप और संपेरे का खेल पैसे के बल पर खेलता है।

तभी रजनी के कमरे से आवाज आई, "सुनते हो.....!"

लालता ने पतलून किलड़ी पर टांग दी। पायजामा पहन लिया। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। अब उसने रजनो के कमरे में जाकर देखा कि वह अपने दोनों संदूक खोल कर, चारों ओर कपड़े फैलाए हुए, उनके बीच बैठी हुई है। बालता से बोली "लो नाक तो मेरी कटती.....! सुनो, सब सामान ले आना। पापड़, मुरब्बा, अचार.....! कुछ फल भी.....! जीजी मेंडी अच्छा मानती है। करेला और कटहल भी ले आना। और देहरादून की बासमती.....! यह घर थोड़ी है। धर्मशाला है। चार-चार आने का सौदा रोज आता है। सोचा था कि अबके नुमायश में कुछ कपड़े खरीदँगी.....।"

लालता ने देखा कि दस-दस के दो नोट थे। रजनी साड़ियाँ, ज्लाउज देखने में लीन थी। इन दो-तीन दिनों में वह क्या-क्या पहनेगी। छांट-छांट कर वह कपड़ें निकालने लगी। फिर बरतनों का संदूक खोला। वहाँ से बरतन बाहर निकाले, सोचा कि कल रमेश की बहू के साथ वह मकान की सफाई करेगी। ठीक छुरसियाँ तक नहीं हैं। सारी जमा-पूँजी चार बेत की छुरसी और एक मेज है, जो तीन साल बाद श्रव दूट गए हैं। बैठक की दरी पर मनों धूल जम रही है। श्राज रात को उसे नल के नीचे डाल देना चाहिए। श्रीर पलंग बुनवाना है। वह लालता से बोली, "दो दिन के लिए कहार की रखलो इम जैसे रहें, बाहर वालों के आगे तो.....।"

लालता कुछ कहे कि वह कहती रही "सुनते हो, तीन-चार कुरसियाँ भी कहीं से.....।" वस चुप हो गई।

लालता ने सुना ग्रीर कुछ नहीं बोला। यह रजनी से नहीं कहना चाहता था कि अरविन्द यहाँ नहीं टिवेगा। व्यर्थ में उसका उत्साह क्यों कम करे । त्राज वह मुरभाई हुई रजनी में एक नृतन जीवन भांप रहा था। वह कौशस्या का पत्र फिर रजनी के हाथ पर था। वह उसे पढ़ रही थी। उन चंद लाइनों का ग्रर्थ साफ था। लेकिन रजनी तीन-चार बार उसे पढ चुकी है। लालता बाहर चला खाया। साँभ को वह अपने दोस्तों की जमात में बिज खेलने नहीं गया। चुपचाप शहर से बाहर एक सूनी सड़क पर धूमने निकला था। बड़ी दूर तक बढ़ गया। एक बात स्पष्ट हुई कि रजनी छौर कीशल्या दो ग्रलग-ग्रलग व्यक्तित्व हैं। जिनका सम्बन्ध लालता ग्रीर ग्ररविन्द की श्रार्थिक-कसौटी पर निर्भर है। जिनका समाज एक वर्ग के दो श्रालग-श्रलग दुकड़े हैं। वे श्रपना-श्रपना दायरा बना कर समाज में नई शाखाओं का निर्माण कर रहे हैं। स्रादिम इन्सान इसी प्रकार वर्गी में टूटता-टूटता हुआ, आज की इन विचित्र विचार-धाराओं तक पहुँच गया है। कई-कई वर्ग श्रापस में जुड़ कर टूट जाते हैं। इन वर्गों की गिनती करना संभव बात नहीं है। इन्सान ने कभी एक दिन अपने को अजीब सी दुकड़ियों में बांटा था । सिर बाह्यण, हाथ राजपूत, वैश्य ग्रीर शूद्र ! ये ग्रपनी सीमा से बाहर बढे। इन सारे वर्गों के भीतर आज जो एक धंघली तसवीर का दाँचा बन रहा है-एक वर्ग हीन समाज का....। ग्रीस की सभ्यता ७३ बी० सी० ! दासों का विद्रोह ! ६००० दास करल कर दिए गए थे। रोम का साम्राज्य जहाँ ग्रारामा के लिए लाखों महरों का ग्रपन्यय होता था : वहीं भ्राज फासिस्त मसोलिनी के पाँव लड़खड़ा रहे हैं.....।

उस सूनी सड़क पर एकाएक ट्रकों की ग्रावाज सुनाई पड़ी। बीच-बीच में दार्न बजते थे। धीरे धीरे ऊँची-ऊँची श्रमरीकन लारियाँ बढ़ने लगीं। श्रजीब बेडोल से ट्रक! सिपाही!! किसी के पास ब्यर्थका समय नहीं है। चीन श्रमरीका श्रौर ब्रिटेन ! क्या गांधी जी के छुटकारे के साथ कोई सुलफन श्रावेगी ! क्या भारत को वह दरजा मिलेगा, जो चीन को दिया जा रहा है। या वह पीछे भी एक उपनिवेश रहेगा। यह सन्देह उठता है। पोलेंगड, फिनलेंड, श्रपनी माँगे रख सकते हैं। ∳फर भारत का दरजा....। श्रमरीकन श्रौर ब्रिटिश साम्राज्यवादी राजनीतिञ्च, जिनका श्राज तक का लेखा-जोखा उपनिवेशों को हथियाना भर रहा है, श्राज भी साफ-साफ कुछ नहीं कहते हैं। उनकी जनता की श्रावाज श्रभी उनकी श्रावाज नहीं बन पाई है।

उस युद्ध के वातावरण से वह समक्त रहा है कि कोहीमा पर जापानी अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा रहे हैं। यह उनका एक भारी दाँव है। ग्राज तक टोजो जापानी जनता को घोखें में डालता रहा है कि हिन्दुस्तान, जो सोने की चिह्निया है, वे उस पर शीझ ही विजय प्राप्त करने वाले हैं। ग्राज जनता के उठते ग्रावश्वास के सन्तोष के लिए .....

लालता घर लौट आया। रजनी से अधिक बातें नहीं हुई। रजनी अपने में न जाने क्या-क्या सोच रही थी। वह रात भर सोचती रही कि कौशाल्या जीजी आ रही है। बचपन में वे साथ-साथ सोती थीं। आज मायके की दुनिया से दोनों बड़ी-बड़ी दूर हैं। आज आपस का फासला समीप का नहीं है। विज्ञान के इस युग में भी वे बड़ी दूरी पर रहती हैं। वह भूगोलिक दूरी अनजाने सी बढ़ गई है।

त्रगले दिन भर रजनी व्यस्त रही। रमेश की बहू ने हाथ बँटाया। लगभग चार बजे थक कर लेटी आराम कर रही थी कि किसी ने बाहर की सांकल खटखटाई। वह उठी। दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा, ''कौन है १'' उसके स्वर में आलस्य का भाव था। आँखों में नींद भरी की भरी थी।

'मैं हूँ रजनी!'' कौशस्या का स्वर था। जीजी थ्राज ही थ्रा गई है। रजनी अपने मन में घवरा उठी। य्राज सांभ को सौदा लाने की वात थी। कहार का छोकरा कल सुबह से लगाया गया है। इस समय तो घर में कुछ नहीं है। वह संभल गई। लाचारी दरवाजा खोला। भले ही स्वागत करने तैयार न थी, पर मजबूरी में क्या करती?

कौशल्या भीतर श्राई । नौकरानी साथ थी । उसकी गोदी में गुड्डा सा बच्चा था । रजनी ने जीजी के पाँव छू लिए । श्रवाक खड़ी रह गई । दरी तक कमरे में नहीं विछी है । श्रभी तो वह कमरे की सफाई करके निपटी है । उलभान में कमरे में पहुँची । कौशल्या छुरसी पर बैठ गई । रजनी चुपचाप खड़ी थी । बोली कौशल्या, "बैठ जा रजनी । तू तो बड़ी दुबली हो गई है । क्यों क्या बात हो गई है ?"

रजनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बात का समाधान करते हुए कहा कौशल्या ने, "मेल में सीट रिजर्व नहीं हुईं। तेरे जीजा जी को जरूरी काम था। 'कार' से हम लोग आए हैं। आज कल तो सफर करना नड़ी मुश्किल बात हो गया है। यह लड़ाई न जाने कब तक चलेगी। तेरे जीजाजी कहते हैं, सात साल तो और चलेगी ही।"

श्रव साहस कर पूछा रजनी ने, ''जीजाज़ी कहाँ हैं !"

"वे तो डाक बंगले में ही हैं। लालता वहीं है। मैं तो तुमे लेने आई हूँ।"

"डाक बंगले में ....., यहाँ तो .....।"

लेकिन बोली कौशस्या, "तू जस्दी तैयार हो जा रजनी, चार बज गए हैं। वे चाय पर हमारा इन्तजार कर रहे होंगे।"

दाई की गोद में छोटा बचा था। रजनी उसे लेने को बढ़ी थी कि वह रोने लगा। कौशल्या हँसी। बोली, "वह मेरे पास ही नहीं स्राता है। मैं भी बरी हूँ। नहीं, कहाँ-कहाँ बच्चे को साथ ले जाऊँ।"

रजनी बहुत बातें करना चाहती थी; पर जीजाजी तो उसका घर पराया सा समक्त कर, डाक बंगले में टिक गए हैं। वह उनसे चुटकी लेगी। यह जीजी बहुत बदल गई हैं। पहिले कितनी दुबली पतली थी। साँवला सा रंग था। श्रव देखने में उससे सुन्दर लगती है। उसने कान के हीरे के टाप्स भांपे। गले में नए डिजाइन का हार है। वह चुपचाप जीजी को देख रही थी। श्राज दोनों सगी बहिनों में कितना श्रान्तर है। क्या यह भाग्य की गृत होगी है।

कहा ही कौशल्या ने, "रजनी, तू तो खड़ी ही है। जल्दी तैयार हो जान।"

इस आदेश का खयाल करके वह भीतर गई। उसने सुन्दर साड़ी बलाउज पहिना। कानों में बड़े-बड़े इयरिंग लटकाए। मुँह पर कीम मला। एक बड़ी सी टिकुली माथे पर लगाई। कुछ देर आइने के आगे खड़ी होकर अपना रूप निहारती रही। मन को विश्वास दिलाया कि वह आज भी बहुत सुन्दर है। गरीब घर में है तो क्या हुआ।

श्रव वह बाहर चली श्राई। सीढ़ियों से नीचे उतरी। दरवाजा बन्द किया। जीजी के साथ 'कार' पर बैठी। कुत्हल से श्रासपास के 'फ्लेटों' पर दृष्टि डाली। देखा कि वहाँ से श्रोग्तें भांक-भांक कर उनको देख रही थीं। उसे श्रपार खुशी हुई। वे डाक बँगले पहुँच गई। रजनी ने देखा कि बाहर बरांडे पर कई लोग बैठे हुए थे। वह कौशल्या के साथ चुपके भीतर चली गई। कमरे में रंगीन सोफा सेट बिछा था श्रीर फर्स पर पर्शियन कार्षेट था। इधर-उधर सुन्दर चमड़े के सूटकेश, हालडौल श्रादि थे। सारा सामान सँवार कर घरा हुआ था।

लालता भीतर आया। रजनी से बोला, 'ये लोग तो सुबह ही आ गए थे। सुक्ते तीन बजे मालूम हुआ।''

रजनी चुप रही। तभी बेहरा ने श्राकर पूछा, "चाय का सामान लगाया जाय ?"

"साहब से पूछ ले।"

बेहरा चला गया। कुछ देर के बाद चाय का सामान श्राया। मिठाई, नमकीन, फल, श्रखरोट, काज्, बिस्कुट.....। बड़ी मेज पर सारा सामान लगा कर बेहरा साहब को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद श्ररविन्द श्राए। रजनी ने भुक कर प्रणाम किया। बोले वे, ''रजनी तुभे क्या हो गया है। शायद यहाँ सेहत भली नहीं रहती है। श्रच्छा श्रव के हमारे साथ मसूरी चलना।"

कौशस्या चाय बना बना कर प्यालिया बढ़ाने लगी। सब चाय पीने

लग गए। आज रजनी को चाय पीने में अपार आनन्द आया। चार साल में वह इस प्रकार की चाय पी रही थी।

श्ररिवन्द लालता से बातें कर रहे थे, "श्राजकल का रोजगार...! मिनटों में लाखों का वारा-न्यारा हो जाता है। इस समय मेरे पास सत्तर लाख के ठेके हैं। सालों के गले लड़ाई मड़ दी गई। श्रवतो चंद महीनों में जापानी ठेके लेकर चैन से पड़े रहेंगे।"

''जापानी ठेके ?'' लालता ने सरलता से प्रश्न किया।

"हाँ जनाब, त्रासाम चंद दिनों की बात समिक्तए। जरा वे बढ़ तो त्रावें, क्रान्ति हो जावेगी। त्राज अब आप नहीं देखते हैं, सब लोग यही मना रहे हैं कि ''।''

''त्रौर मैं ब्रह्मा में पगोडा देखने जावंगीं, मांडले की 'सैर करने । यह' इनका वादा है ।'' कौशल्या सुस्कराकर बोली ।

''शायद आप समभते हैं कि जापानी यहाँ स्वराज्य देने आ रहे हैं। लेकिन आप भ्रम में हैं। वे चीन की रत्ता करने का दावा भी तो करते हैं। मैडम चियांग का भाषणा तो आपने पढ़ा होगा।''

'भैं भाषण-वाषण नहीं जानता मिस्टर लालता। मेरा रोजगार ऐसा है कि लाखों आदिमियों से मिलना जुलना होता है। आई० सी० एन० अफसर, आई० एम० एस०, लेफ्टनेन्ट, केफ्टन, मेजर...आज एक भी हिन्दुस्तानी बृतानिया की विजय नहीं चाहता है। १६०० ई० में ये आए थे। २०० साल राज्य किया। हमारे सोने के देश को मिट्टी में मिलाने में नहीं चूके। हमारे पास एक मौका है। मैं तो सब का विश्वास पात्र हूँ, सब बाते सुनता हूँ, फीजों में तो खबर फैली है कि इस-जर्मनी और जापान-चीन दोनों की सन्धि होने वाली है। फिर चर्चिल साहब अपना 'इल ब्रतानियां' अकेले ही गावेंगे। अमेरिका वाले इजनेल्ट से पूछते हैं कि आखिर इस उधार-पट्टा का क्या होगा। हमें तो जर्मनी और जापान की जीत चाहिए। तभी छुटकारा मिलेगा।"

रजनी चुपचाप सारी वातें सुन रही थी। कभी कभी अवाक अरविन्द

की स्रोर देख लेती थी। लड़ाई श्रीर उसकी हार-जीत से उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, कौशल्या रोज ये ही बातें सुनती आई है। कभी-कभी उस पर दलील करने में नहीं चुकती। लालता ने चाय की प्याली खाली करके मेज पर रख दी । सिगरेट के टिन से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाई । कौशस्या ने प्याली में चाय उड़ेल दी। लालता ने सिगरेट ऐशट्टे पर रखी श्रीर बोला. "आपकी फासिस्त भावनाएँ ! यह देश का दुर्भाग्य है। जापान श्रीर जर्मनी दुनिया को युद्ध के दलदल में फंसाने के लिए जिम्मेवार हैं। जर्मनी ने रूस पर हमला किया । मजदूर श्रीर किसानों की सोवियतों ने उसपर तमाचा भारा। जापान चीन की जनता के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत का दुर्भाग्य ! हमारा छोटा पूँजीपति श्राज चाहता है कि इस देश का व्यापार उसी के हाथ में रहे। वही यहाँ फले-फूले। वह वर्ग चाहता है कि जापान विजयी हो जाय। आज इंगलैएड युद्ध कर रहा है, वहां के पूँजीपति रूस और चीन के राष्ट्रों को देखकर घवड़ा उठते हैं, लेकिन लाचार हैं; अन्यथा चर्चिल और स्तालिन, तेहरान में न मिलते । वह साम्राज्यवादी ब्रिटेन की भारी हार थी। श्रौर महात्मा गाँधी का इस प्रकार विना किसी शर्त के छुट जाना, यह चर्चिल एमरी की दूसरी हार है। कांग्रेस फासिस्त विरोधी है। आज राष्ट्र की रज्ञा के लिए सब दलों की एकता जरूरी है। गांधी की संरचकता में, जवाहर-जिला के नेतृत्व में, भारत की जनता का बच्चा-बच्चा फासिस्तों को मुँह तोड़ जवाब देगा।"

"श्रापकी चाय ठंडी हो गई है।" कहा कीशल्या ने, बोली किर "मुफे आल्पस न जाने कब देखने को मिलोंगे। जिनेबा को भील का नौका बहार! इस लड़ाई ने सारा मजा किरिकरा कर दिया। हम बम्बई पहुँच भी नहीं पाए थे कि सुना पोलेयड पर हमला हो गया। सारे मनस्बों को लेकर लौट आए। फिर चुटिकयों में देश के देश मिट गए। युरोप का नक्सा आजा पहचानने में ही नहीं आता है। इसर जापान ने अपना कदम उठाया, सींगापुर, मलाया, बहा...!"

लालता चाय की चुस्कियों ले रहा था। रजनी चुपचाप बिस्कुट

दाँत से तोड़ रही थी। बार बार वह उन तीनों की छोर देखती थी। वह जानती है कि दुनिया लड़खड़ा रही है। ज्यों वक्त गुजरता जाता है, नई नई बातें कान में पड़ती हैं। १६१४-१६१८ का युद्ध एक बीती हुई घटना भर रह गया है। श्रव दुनिया बहुत बदल गई है। काँग्रेस कई प्रान्तों में राज्य कर चुकी है, फिर एकाएक एक भारी त्फान छाया। नेता जेल चले गए। कुछ श्राश्चर्य जनक घटनाएँ घटीं। हजारों छादमी पकड़े गए। पर यह गांधी जी की लड़ाई पिछली लड़ाई सी नहीं थी, न प्रभातफेरी में श्रीरतें गई, न बड़े-बड़े जलूसों में वे निकलीं। वह श्रांधी सी उटी श्रीर चुपके दब भी गई। वह सुन तो सारी बातें लेती है, पर उस सब पर श्रिधक विचार नहीं करती है।

"रजनी, तू क्या सोच रही है।" पूछा ग्रारविन्द ने।

''मैं···!'' वह विस्कुट का टुकड़ा चवाती बोली। फिर चुप हो गयी। ''हाँ, इस लड़ाई में कौन जीतेगा १''

''मैं क्या जानूं ?''

कौशस्या ने उबार लिया, कहा, "चर्चिल साहब जीतेंगे तो तुम राय बहादुर बन जात्रोगे। श्रस्सी हजार रुपया वायसगय फंड में देकर क्या इतना भी नहीं मिलेगा। यदि जापानी जीत गए तो सूली पर चढ़ोगे।"

"सूली पर १" रजनी ने श्राश्चर्य से पूछा।

''सुनते हैं कि.वे 'श्रंधेर नगरी' के राजा की भॉति टके सेर भाजी, टके सेर खाजा वाला व्यापार करते हैं।'' कहा कीशल्या ने।

दाद दी लालता ने, "खूब कहा आपने।"

कौशल्या कहती ही रही, "जापानी सिपाही औरतों की इज्जत नहीं करते। बचों को माँ के सामने संगीनों का शिकार बनाते हैं, और खुले-आम औरतों पर बलात्कार करते हैं। जब दिल्ली में मैडम चाँगकाईशेक आई थीं, तो मैंने उनका व्याख्यान सुना था। जापानी मनुष्य की संस्कृति के दुश्मन हैं। उनके काले कारनामें सुनाते-सुनाते मैडम की बाणी गद्गद् हो उठी थी। आखों में आंसू छलछलाए थे।"

रजनी अपनी जीजी के इस व्यवहार से दंग रह गई। सोचा कि

जीजाजी इस बात से श्रप्रतिम हो जावेंगे। लेकिन वे मोटा सिगार मुँह से लगा कर उसका धुँशा उड़ा रहे थे। कुछ देर बिल्कुल सन्नाटा रहा। श्रन्त में बोला श्ररिवन्द, "श्राज क्या प्रोग्राम है कौशस्या ? चाहो तो कुछ शांपिंग कर लिया जाय। सिनेमा चलते, पर सफर से थक गए हैं। कल चलेंगे। छै बज रहा है। सुके तो साढ़ें नौ बजे हर्बर्ट के यहाँ 'डिनर' पर जाना है। साला भी ताजिन्दी याद करता रहेगा सुके! उसे खूब उल्लू बनाया था। मनमानी चीजें पास करवा कर साठ हजार वात की बात में कमाया था। डेढ़ हजार में एक सेकिंड-हेंगड 'कार' खरीद कर 'पालिस-वालिस' करवा कर दे दी। हाँ, सोच रहा हूँ कल उसे 'लंच' पर बुलवालूँ। यही सौ-डेढ़ सौ का खर्ची है। कहता था कि उसे यह मालूम नहीं था कि लालता मेरे इतने नजदीक का रिश्तेदार है। नहीं तो श्रव तक दो-ढ़ाई सौ के श्रास पास पहुँचा देता। श्राजकल तो एक बूंद रोशानाई में क्या का क्या हो जाता है ? कोई देखने सुनने वाला थोड़े ही है।"

श्रीर बह उठ खड़ा हुश्रा। कहा, "जरुदी तैयार हो जाश्रो।" बाहर चला गया। वे तीनों उसी भाँति बैठे रहे। श्रव साहस करके बोली रजनी, "श्रव्छा जीजी तो कल सुबह श्राकॅगी।"

"क्या रजनी ?"

''छै वज गया है।"

"तो क्या हो गया। चल 'शापिंग' कर आवें। दो दिन के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। यहीं रह जा।"

रजनी ने लालता की श्रोर देखा। जैसे कि वही इस, बात का निर्णय कर सकता हो। लालता ने कहा, "तूरह जा रजनी। ठीक बात है। मैं तो घर जाऊँगा। ताली कहाँ है ??

रजनी ने हमाल की गाँठ खोलकर ताली दे दी। लालता उठ रहा था कि बोली कौसल्या, 'खाना खाने छाइएगा। हम यही छाठ बजे तक लौट छावेंगी।"

लालता चला गया। रजनी ने साइकिल उठाने की श्रावाज सुनी। वह उसी तरह वैठी रही। नौकरानी सब सामान उठाकर ले गई। वह श्रकेली-

अप्रकेली बैठी थी कि आ पहुँचा अरिबन्द, पूछा, "वह कहाँ चली गई हैं।"
'क्षपड़े बदल कर आ रही है जीजी। जीजा जी आप हमारे यहाँ

क्यों नहीं आए, यह तो भगड़े की बात है।"

कब तक भगड़ोगों रजनी ! मुभे यह मालूम नहीं था कि लालता यहाँ रहता है । एकाएक इधर चला आना पड़ा । मैंने 'फोन' से बात चीत करके डाक बँगला ठीक करवाया । तब कौशस्या बोली कि तुम लोग यहाँ हो । उसने शायद चिट्टी मेजी थी । ऐसा कहती थी वह ।"

''हाँ, जीजी की चिट्ठी ऋाई थी।''

"अच्छा यहाँ कैथा लगता है शाहर तो बुरा नहीं है। किस मोहल्ले में रहती हो। आजकल मकान तो अच्छे मिलते नहीं हैं।"

तभी कौसल्या आ पहुँची । रजनी अपनी जीजी की सजावट देख कर दंग रह गई। वह तो मेमों की तरह लिप-स्टिक, मुँह पर गुलाबी-गुलाबी रंग और ऊँचे एड़ी के सैंडिल पहिने हुए थी। वह सारा पहनावा बहुत सुन्दर लग रहा था। अपविन्द टकटकी लगा कर रजनी को देख रहा था। अब वह उटा। तीनों बाहर निकले। कौसल्या और अपविन्द अगली सीट पर बैठे। कौसल्या 'कार' चला रही थी। रजनी अवाक् पिछली सीट पर बैठी थी।

गाजार पहुँच कर उन लोगों ने कई चीजें खरीदीं। कई तरह की दवाइयाँ, विस्कुट, टाफी, मेवे, फल, श्रादि। कौसल्या ने बच्चे के लिए कपड़े लिए, श्रपने लिए साड़ियाँ लीं। रजनी सब कुछ श्रवाक सी देखती रह गई। श्ररविन्द ने हरे रंग की एक साड़ी उठा कर कहा, "यह रजनी पर ठीक रहेगी।" रजनी के ना-ना करने पर भी उसके लिए दो साड़ियाँ श्रीर चार ब्लाउज ले लिए गए। श्रव वे 'बाटा' की दूकान पर पहुँचे। कीसल्या ने नए डिजाइन की 'डच सेंडिल' लीं। रजनी को उसके जीजाजी वैसी ही सेंडिल पहनाए बिना नहीं माने। कौसल्या ने कीम, पाउडर, रूमाल, नेल पेन्ट श्रादि कई चीजें लीं। सब चीजें कार पर रखकर वे लीट श्राप । रजनी ने श्रतुमान लगाया कि सारा सामान चारसों से कम का नहीं था। जो कीमती दवाएँ खरीदी गई थीं, सो श्रलग।

बंगले पर पहुँच कर मिस्टर श्रारविन्द तो 'डिनर' पर चले गए। रजनी और कौसल्या ड्राइङ्ग रूम में बैठ कर दुनिया भर की बातें करती रहीं। लालता कुछ देर से आया था। कौसल्या अपने नए कुत्ते के जोड़े का हाल सना रही थी। उसे पिछले साल उन लोगों ने दार्जिलंग में खरीदा था। उस जोड़े की कीमत ग्राठ सौ रुपये थी। उसे अब तक तेईस इनाम मिल चुके हैं। मिस्टर ग्ररविन्द को कुत्तों का बड़ा शौक है। कुछ कुत्ते के जोड़े तो गरमियों में मसरी मेज दिए जाते हैं। कभी कौ खब्या ग्रापने शिमला वाले बंगले का हाल सुनाती । बात-बात में उसने यह भी कहा कि उसे रानीखेत सबसे पसन्द हैं. लेंकिन वे मसूरी पर फिदा हैं। एक बार उसने अपनी अंगुली की हीरे वाली अंगुठी की चर्चा कर डाली कि उसे सात हजार रुपए में उसने बम्बई में खरीदा था। अरविन्द ने पूना घुड़दौड़ में दस हजार रुपए जीते थे। बहुत लड़-भगड़ कर उसने उनको इस अंग्ठी खरीद लेने के लिए मजबर किया था। आजकल कपड़े का तो रोना ही है। अच्छा कपड़ा किसी भाव नहीं मिलता है। मनमान कर पुराने डिजाइन की साड़ियाँ पहनती हैं। अन्यथा आज तक नए फैसन की साड़ियाँ बाजार में आते ही उसे मिल जाती थीं। अब तो लाचारी ही है।

लालता को उन बातों से कोई उत्साह नहीं था, लेकिन रजनी की तो आंखें खुल गईं। वह कितना सुन्दर जीवन था। उस स्वर्गलोक की कल्पना तक उसने ग्राज तक नहीं की थी। उसकी जीजी कितनी भाग्यवान है। ग्राखिर लालता खा पीकर चला गया। रजनी ग्रीर कौसल्या सो गईं। ग्राधी रात को रजनी ने कार के हार्न की ग्रावाज सुनी। जीजाजी लौट ग्राए थे। वह खड़ी हुई। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा कि उनके साथ सलवार में कोई स्त्री भी उतरी है। वह चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई। वे दोनों भीतर चले गए थे। शॉफर कार लेकर लौट गया था।

रजनी उलक्तन में पड़ गई कि बात क्या है। क्या वह जीजी को जगा दे! उसके सिरहाने पहुँची। कौसस्या मीठी नींद सो रही थी। उसे जगाने का साहस नहीं हुआ। वह अपने पलंग पर आकर लेट गई। बड़ी देर तक नींद नहीं त्राई। उसको यह तमाशा श्रजनवी सा लग रहा था। वह सारा खेल उसकी बुद्धि की पहुँच के बाहर था। जब पास किसी घंटे ने दो बजाए, तो उसने सोचा कि श्रव नींद त्रावश्यक है श्रीर वह सो गई।

बड़ी सुबह उसकी नींद दूरी। वह बाहर बरांडे में पड़ी कुरसी पर बैठ कर, सामने वाले 'पाम' के पेड़ों को देखती रही। एकाएक किसी ने उसकी आखें मूँद ली। वह जान कर लाज से भर गई। हल्के बोली, "छोड़ दीजिए। कोई क्या कहेगा !''

त्रप्रिवन्द ने हाथ हटा लिए। पास पड़ी क़ुरसी सरकायी। उस पर बैठ गया। ग्रव उसकी भोटी पकड़ ली। रजनी इस सबसे घवरा सी गई। जल्दी-जल्दी उठ कर भीतर चली गई। ग्रारविन्द ने पुकारा, "रजनी ?"

रजनी भीतर पहुँच कर पलंग पर लेट गई। उसने आँखें मूँद ली। बड़ी देर तक आँखें मूँद पड़ी रही। कुछ देर के बाद उसने अरिवन्द का स्वर सुना, ''कीसल्या आज कब तक पड़ी रहोगी। साढ़ें सात बज गए हैं।''

कौसल्या श्रांखों मल कर उठ बैठी। पूछा, "कल के बजे लौट कर स्थाए थे।"

"एक बजे.....।"

"मुफे तो गहरी नींद आ गई थी। बहुत थकी हुई थी।"

श्रव रजनी उठी । एक बार श्रारविन्द की श्रोर देखा, उसकी श्रांखें उसी पर लगी हुई थीं । रजनी ने श्रांखें फुकाली, चारपाई पर बैठी-बैठी पावों को फुलाती रही ! श्रव कुछ सोचकर उठी श्रीर बाहर चली गई । हाथ-मुँह धो लिया श्रीर वेबी के पास पहुँच गई । दाई उसे कपड़े पहना रही थी, वह फूठ मूठ रो रहा था । रजनी ने उसे गोदी में ले लिया । पहिले तो वह श्रीर रोने लगा, पर कुछ देर बाद चुप हो गया । वह उसे घुमाती-फिराती रही, तभी उसने सुना, "रजनी श्रव्छा यह काम भी जानती हो । पहिले मालूम होता तो सासजी की मिस्नतें करके तुके मांग लेता ।"

इस चुटकी पर बोली वह, मैं अपने मा बाप की फालत् थोड़े ही थी,

जीजा जी के साथ शादी ! श्रो' मैं कभी नहीं होने देती ।"

अरिवन्द पास आकर बोला, "तेरे बाल तो बहुत सुन्दर हैं रजनी, काले-काले-भौरे से भी काले।"

"तुम बड़े लोभी हो जीजाजी, जीजी के बाल तो मुक्तसे बहुत बड़े हैं। समभी, हँसी उड़ा रहे हो तुम !"

"में सच बात कह रहा हूँ।"

"ऊँ हूँ जीजाजी सच ही कह रहे हैं मेरे। तो जब नाई आपकी दाढ़ी बना चुके, उसे मेरे पास मेज दीजिएगा। मैं कैंची से कटवा कर आपको ग्रेजेन्ट कर दूँगी, भला वैसे ये क्या काम आवेंगे ?"

''रजनी! रजनी!!"

"लीजिए संमालिए अपनी अमानत को । बेचारे को न माँ का मुंद देखना बदा है, न बाप का । ऐसा क्या नया फैशन आ गया है । कभी-कभी तो अपने शाहजादे की गुलामी किया कीजिए।"

इससे पहले कि अरिवन्द कुछ कहे, वह वेबी को उनको सौंप कर भीतर चली गई। अरिवन्द कुछ देर तो अवाक खड़ा रहा। फिर उसने बच्चे का मुंह चूमा, उलभान में उसे लिए हुए भीतर पहुँचा। कौसल्या बाल, काढ़ रही थी। उसने बच्चे को मेज पर रख कर कहा, "रजनी का हुक्म है कि हम लोगों को बारी बारी से बच्चे की देखमाल करनी चाहिए। मैं अपने हिस्से का काम पूरा कर चुका हूँ। अब तेरी बारी है।

दाई आ पहुँची । कौसस्या उससे बोली, "आज अभी तक इसे घुमाने नहीं तो गई। देखती हूँ कि अब त् काम चोर होती जा रही है।"

दाई के चले जाने पर बोली, "मुसरी से अबके पहिले पहल पाला पड़ा है। रजनी, आरे रजनी ! कहाँ है री तू।"

जीजी का पुकारना सुन कर रजनी भीतर आर्इ तो कहा कौसल्या ने, "बैरा से कह दे कि चाय छोटे साहब के आने पर बनेगी—यही आठ बजे।"

रजनी चली गई। कुछ देर के बाद लालता श्रा पहुँचा, रजनी बाहर

पहुँची। कहा, "ग्राज तो कम-से-कम सुबह उठना पड़ा। रोज चैन से लेटे-लेटे चाय का इन्तजार करते थे।"

"वड़े श्रादिमयों से तो श्राज ही पाला पड़ा है।"

"क्या कहा ? बड़े आदमी ?"

"हाँ, यह सूठ नहीं है।"

"लालता! लालता!! जीजी तो बड़ी नहीं है।" रजनी मुरम्हा गई।

"त्रो' बुरा मान गई तुम, जरा जरा मजाक तुभे डस लेती है; रजनी । यह कोई भली बात थोड़े ही है।"

तभी त्रा पहुँची कौसल्या, बोली, "यह चुपके चुपके क्या षरायंत्र हो रहा है।"

''सोच रहे हैं कि कुत्ते का जोड़ा चोरी करके ले जावें।'' कह ही दिया लालता ने।

"चलो चाय पीने, वेबी के 'जन्म दिवस' पर श्राप दोनों को एक जोड़ा कुत्ता जरूर ेजेन्ट कर दूँगी।"

तीनों भीतर पहुँच गए। टोस्ट, मक्खन, श्रामलेट, पेस्ट्री, केले, श्रनचास के दुकड़े.....! कौसल्या चाय उड़ेलते बोली, "क्रीम के बिस्कुट उठा लाना रजनी।"

रजनी उठी, कई तरह के बिस्कुट घरे हुए थे। एक पैकट उठा कर ले ब्राई ब्रीर मेज पर रख दिया।

कौसल्या बिसकुट का डिब्बा देख खिल खिला कर हँस पड़ी। लालता भोंप गया। अरविन्द ने कहा, "भई, खूब लाई हो।"

रजनी श्रासमञ्जस में पड़ गई थी कि कौसल्या ने उबारा, "इसमें तो कुत्ता बना हुश्रा है। यह कुत्तों के लिए है।" खुद उठी श्रीर उसे भीतर रख कर दूसरा कागज का डिब्बा उठा कर तो श्राई।

चाय पीते पीते पूछा श्राप्तन्द ने, "श्राज नई खबर क्या है ?"
"ऐमरी साहब की विदाई की बात लिखी है।"

"कौन आवेगा ?"

"सैमुञ्जल होर।"

"सन चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। ग्रीर तुम्हारे गांधी जी का क्या

''गांधी जी का ?"

"वह भी तो साहुकारों का पुरोहित है। बिड़ला उनके वड़े सलाहकार हैं। बिड़ला कई अखबारों के स्वामी हैं न! यही बात मेरी समक्त में नहीं अाती है। साहुकारों की पूँजी से काँग्रेस पनप रही है।"

"श्रापकी बात कुछ हद तक शायद ठीक हो। उन स्वामियों के बाद भी काँग्रेस जनता की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था है। १८५७ की गदर क्या थी १ कुछ सामन्तों ने फिर एक बार अपने राष्यों की स्थापना करने की निरर्थंक चेष्टा की, उन पतित सामन्तों के पीछे जनता की कोई शक्ति नहीं थी। ८० साल गुजर चुके हैं। कांग्रेस श्राज जनता का एक मात्र प्रतिनिधि दल है। वह चाहे तो मुस्लिम जनता को आत्मनिर्णय का श्राश्वासन देकर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारी धक्का पहुँचा सकता है। आज जनता गांधी जी के नाम से परिचित है। कांग्रेस कितनी प्रगतिशील संस्था है, यह तो दूसरा सवाल होगा।"

"मैं तो एक ही बात पर विश्वास करता हूँ लालता बाबू! वह यही कि घन सब कुछ क्रय कर लेने की चमता रखता है। साहित्य, कला, त्याय, स्त्री……। विड़ला की 'क्लोथ मिल' के मजदूरों ने कुछ माँगे की थीं। वे पूरी न हुई तो उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। गांधी जी ने उस धमकी को अनै- तिक घोषित कर दिया था। इस कठपुतली के तमाशे की बात समभ में नहीं स्त्राती है। मैं तो कांग्रेस को अराष्ट्रीय संस्था कहता हूँ। वे अवसरवादी हैं। स्त्रास्त '४२ फासिस्त जापान के लिए रास्ता साफ करने का एक उपाय मात्र था। वे असफल रहे हैं। राजनीति के दाँब-पेंच ऐसे ही तो होते हैं। स्त्राज जापानी होन्ना दिखलाकर ये हमें धोखा दे रहे हैं………।''

बात काटी लालता ने, "कांग्रेस की जो परम्परा है, ग्राप उसे क्यों मूल जाते हैं। नेता श्रों ने महान त्याग किया है। श्राज चाणिक श्रावेश में हम वह सब भूल जाते हैं। हमारे नेता श्रों की फासिस्त-विरोधी भावना श्रों को श्रक्षभैष्य मध्यवर्ग के व्यापारी नहीं सह सकते हैं। उनकी ख़ुशी तो इसी बात में है कि जिच कायम रहे। पाँचवा दस्ता श्रान्यथा कैसे फूलेगा-फलेगा ? वे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि जापान श्राकर फिर एक बार सत्युग ले श्रावेगा। यह सत्युग की कैसी भयानक मृगतृष्णा है ?"

"आप इसे मृगतृष्णा कहते हैं १ पूरव में, भारत के पूर्व में एक आशा की ज्योति जगमगाई है।"

'शायद, जापानी दियासलाई बाल-बाल कर स्वतंत्रता की राह दिखला रहे हैं। अन्यथा आपकी उम ज्योति की चमक तो विलकुल धुँघली ही है। मैं मानता हूँ कि घन मनुष्य की भावनाओं का आदान-प्रदान करता है, पर उसकी भी अपनी एक सीमा है। आज विभीषण और जयचन्द बनना दितकर नहीं है। भारत की स्वतंत्रता की माँग अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न होता जा रहा है। उसे चर्चिल और रूजवेल्ट का सहारा नहीं ताकना पड़ेगा। इस युद्ध में संसार की जनता को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। भारतीय जनता उससे अलग नहीं है।"

रजनी को इस सबसे उत्साद नहीं था। उसके मन में रह-रह कर बात उठ रही थी कि कल जीजा जी के साथ वह रमणी कौन थी ? यह जीजी का जीवन """। उसके ईर्षा क्यों होती है। वह है "", उसका परिवार ""। इन दोनों परिवारों में कितना बड़ा श्रम्तर है। वहाँ पैसे-पैसे पर तकरार होती है। यहाँ सैकड़ों रुपयों का कोई मूल्य नहीं है। पैसा खर्च करना है, इसीलिए खुले हाथों जुटाया जाता है। किसी को जमा करने की परवा नहीं है। यह दोनों की दलील सुन कर उसे समक्त लेना नहीं चाहती है। एक दिन में हो वह स्वस्थ हो गई है। रोज काम करते-करते उसकी कमर दु:खने लगती थी। एक मिनट श्राराम करने को नहीं मिलता है। वह श्रकेली रहते-रहते घबरा जाती है।

कौसल्या उस सब चर्चा को चाव से सुन रही थी। लेकिन यह सारी चाय चौपट हो रही है। वह तुनक कर सी बोली, ''श्राप लोगों की दलीलेंं तो ऐसी हैं कि ऐमरी की जगह लालता जी के नाम की लिफारिश करनी थी। सुभाष बाबू के कर्नल साहब को 'कोहीमा' भेंज दिया जाना चाहिए था। इन दलीलों से क्या फायदा है। सारी चाय ठंडी हो गई है। यह दूसरी केतली तो कम से कम खराब न करो।" कह कर चाय उड़ेलने लगी।

अरिवन्द ने क्रीम विस्कुट का पैकट खोल कर रजनी की श्रोर बढ़ा कर कहा, "देखना कैसे हैं। कहता तो था कि बिलकुल ताजी पेटी खोली है। लेकिन श्राजकल इसका शर्थ होता है कम से कम दो साल पुरानी।"

रजनी ने एक बिस्कुट ते लिया और खाने लगी। कुछ नहीं बोली। दूसरा निकाला। बचपन में उसे आइस-क्रीम बहुत भाता था। एकाएक उसे ख्याल आया कि एक दिन इन लोगों को अपने घर तो खिलाना चाहिए। भारी संकोच के साथ बोली, "जीजी आज शाम को हमारे यहाँ खाना-खाना होगा।"

कौसल्या ने मुसकरा कर उत्तर दिया, अब बात समभ में आई कि सुबह चुपके-चुपके क्या सलाह हो रही थी। मैं तो आ जाऊँगी, पर अपने जीजाजी से तो पूछ लो !"

कुछ और न कह कर रजनी ने अरविन्द की ओर निगाह फेरी, और बोला अरविन्द, ''आज तो सिनेमा का प्रोगाम है। राकुन्तला फिल्म चल रही है।"

बात सुलभाई कौसल्या ने, ''रजनी फिर सच ही आज संभव नहीं है। साढ़े सात बजे तो शो शुरू होता है।''

रजनी खुप हो गई। यह तो एक साधारण शिष्टाचार है। भला उसके घर का खाना इन लोगों को क्यों भाने लगा! इन लोगों के लिए वह खाना कोई महत्व नहीं रखता है। वह अब नहीं बोली। अरविन्द उस मूकता का कारण समभ कर बोला, "रजनी तो रूठ गई है। क्यों क्या बात हो गई है? अबके गरिमयों में तो मसूरी चलेगी ही। वहाँ सारी रसोई का इन्तजाम तुमें ही करना होगा। तब अपने पकवानों की बानगी दिखलाना।"

क्या रजनी मस्री जावेगी ? यह बात उसके मन में उठी । गरमियों में

थे लोग पहाड़ चले जाते हैं कितने मायवान हैं। रजनी तो अब गरिमयों में देश में रहने की आदी हो गई हैं। जब लू चलती है, तो वह मुलस जाती है। फिर लालता के खाने पीने का ठीक नहीं रहता है। कहाँ होटल का खाना और कहाँ घर का ! वह शायद न जा सकेगी। उसका जाना अनुचित होगा। इतने सब लोग तो गरिमयों में देश ही रहते हैं। गिनती के चंद अमीर पहाड़ हवाखोरी को चले जाते हैं। वह न जा सकेगी, नहीं जा सकेगी। जाना असंभव बात है। इसी लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

किन्तु बात समभक्तर कौसल्या ने लालता से पूछा, "ग्रापको तो छुट्टी मिल जावेगी। कभी-कभी पहाड़ जाना सेहत के लिए लामदायक होता है।"

सारी स्थित मुलभाई अरिवन्द ने, "में हर्वर्ट से कहूँगा कि लालता को दो महीने की छुटी दे दी जाय। कल रात उसने वादा तो कर लिया है कि चार-छै दिन में एक सौ पचास रुपये वाली पोस्ट दे देगा। साला अभी तक स्वम देख रहा है कि उनकी यह सल्तनत बनी रहेगी। ये मजे में बड़ी-बड़ी तनखा ले लेकर, खाते-पीते मौज उड़ावेंगे। इम्फाल का डिपुटी कमिश्नर तो जापानी गुक्त्रों की बानगी देख चुका है। सीगापुर, रंगून के गोरों को जापानी सबक पढ़ा चुके हैं कि राजा गुलाम किस तरह बनते हैं। बड़ी जीवट जाति है इन जापानियों की! दुनिया में अंग्रेजों को नीचा दिखलाना कोई आसान काम थोड़े ही है। जीगरफी में पढ़ाते थे कि ब्रतानिया के साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं झूबता है। श्रव सूर्य हूबा तो ऐसा हूब रहा है कि सदियों तक रात ही रहेगी।"

यह कह कर अरिबन्द उठा और सिगार पीता-पीता बाहर चला गया। अब लालता ने कौसस्या से कहा, "इनका यह क्या हाल है ?"

उत्तर दिया कौसल्या ने, "इनका देवता तो है पैसा। जानते हैं कि झाने वाले जमाने में इतनी मौज करने को थोड़े ही मिलेगी। इसी लिए एक मात्र आशा जापान पर लगाए हुए हैं। स्रगस्त ४२ में विद्यार्थियों का स्रान्दोलन चला था। उन दिनों तो खुले हाथों विद्यार्थियों में रुपया लुटाते रहे। रात को आकर वड़ी-बड़ी गप्पें हाँकते थे कि अब उनकी बरसों की हवस पूरी हुई। सी० आई० डी० वाले ने एक बार धमकी दी तो अगली सुबह ही गवर्नर के युद्ध-दान वाले फंड में आठ हजार की थैली भुका कर कलेंक्टर को खुश कर लिया। आगे जब कोई विद्यार्थी आते, तो उनको दूर से ही नमस्कार करके कहते कि उनसे अधिक त्याग की आशा करनी व्यर्थ बात होगी।"

''यही अधिकतर लोगों का हाल है। देश के भीतर घवड़ाहट और बौखलाहट इतनी फैली हुई है कि सब की उम्मीदें जापान पर है। अब गांधी जी के छूट जाने पर देश की आँखें उस ओर उठ गई हैं। अब गाँधी जी एक सही रास्ता जनता को दिखलावेंगे।"

नौकर स्राया था। उसने कौसल्या से कहा, "साहब पूछ रहे हैं कि कहीं घूमने जाने का इरादा तो नहीं है ?"

''वे क्या कर रहे हैं ?"

"कपड़े पहन रहे हैं।"

यह सुनकर कौसल्या उठी श्रीर उस श्रीर चली गई। लालता श्रीर रजनी श्रकेले-श्रकेले छूट गए। रजनी कुछ सोच सी रही थी, तभी कहा लालता ने, "सुनती हो, घर रासन पानी सब रखवा दिया है। लकड़ी, गेहूँ, चीनी, तेल....।"

इस बात पर रजनी हैंस पड़ी। ग्राभी वह हैंस ही रही थी कि कौसल्या त्रायी, ''रजनी चल घूम श्रावें। सुना पास ही कोई कस्वा है, वहाँ पुराने जमाने की मूर्तियाँ हैं। श्राभी तक वहाँ दूढ़ने पर पुराने सिक्के मिल जाते हैं।"

रजनी ने कहा लालता से, "तुम भी चले चली।"

"ग्राज एक जरूरी 'स्टेटमेन्ट' जायगा । नहीं छुटो ले लेता ।"

"तुमारा काम तो कभी खतम थोड़े ही होगा। काम !काम !! काम !!! रोज ही कोई न कोई जरूरी काम रहता है। यह भी कोई नौकरी है। हर समय पराधीन रहना। अपने लोगों के साथ घंटे दो घंटे ठीक तरह बैठने तक की फ़रसल नहीं है।" इस परवशता के लिए उसका भुंभलाना सही नहीं था। कोई ऋौर समय होता, यह चुप रहती। पर इसे वह अपनी जीवन की सबसे बड़ी हार मानती है।

बैरा ने आकर कीसल्या से पूछा कि खाना क्या-क्या रखा जायगा। वह उसे सारी वातें समभाती रही। चंद मिनटों में ही सारी तैयारी हो गई। रजनी ने पिछले दिन की खरीदी नई साड़ी पहनी। नए चप्पल भी पावों में डाल लिये। श्रंगारदान के पास खड़ी हुई। वहाँ वह सब चीजों की जाँच करके अपने को सजाती रही। आज वह अपने मन का शौक कर सकी थी। बार-बार सोचती कि वह किसी ऐसे ही घर के योग्य थी, जहाँ वह जीवन काट रही है। वहाँ तो रसोई, चौका-बर्तन आदि में ही उसका जीवन कट रहा है। उनकी वह गरीवी "" एम्० ए० पास होने से क्या होता है ? उसके जोजा जी तो मैट्रिक फेल हैं। वह अपनी जीजी के साथ 'कार' पर बैठ गई। कार तेजी से कसबे की ओर बढ़ गई।

लालता कुछ देर खड़ा-खड़ा उनको जाते हुये देखता रहा। सोचा कि जब किसी व्यक्ति के पास व्यर्थ खर्च करने के लिये बहुत रुपया रहता है तो वह स्वभावतः स्वयं ही उदार बन जाता है। मनुष्य की भावनाश्रों का श्रादान प्रदान ही उस धन से नहीं होता, वह उनको मोल ते लेने की चमता रखता है। उस उदारता की तह में एक छुपा स्वार्थ रहता है। जिससे कि वह व्यक्ति किसी भी समय भेड़िए की भाँति श्रांखों में धूल भोंकता है। श्ररविन्द उसी वर्ग का एक साधारण व्यक्ति है। समय के प्रवाह के साथ बहता है। वक्ति भी भाँति पहचानता है। दुनिया के भूखों, बीमारों, पतितों के प्रति सहानु भूति रख कर उनको दान दे देकर जिलाये रखता है, ताकि समय पर वह उनका उपयोग कर सके।

वह लालता अपने ऑफिस की ओर रवाना हो गया ....।

रजनी, कौसल्या और अरिवन्द करने पहुँचे। धूल भरी देहाती सी सड़क को पार करना आसान काम नहीं था। कौसल्या ऐसे कच्चे रास्ते पर चलने की आदी नहीं थी। उसे मिचली आई। उसका जी बहुत घनरा गयाथा। वह 'कार' पर बैठकर आराम करती रही। अरिवन्द ने तो कहा, "कौसल्या का यही हाल है। जहाँ कहीं 'पिकनिक' पर गए, इसकी तबीयत जरूर खराब हो जावेगी। सारा मजा ही किरिकरा हो जाता है।"

रजनी बोली, ''तो लौट चलें जीजा जी, जीजी बहुत सुस्त पड़ गई है।"

यह सुनकर सरलता से कहा कीसल्या ने, "तू देख आ। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँगी।" वह चुप हो गई।

रजनी ने देखा कि एक बड़ा सा बड़ का पेड़ है। उस पर चारों श्रीर एक चौकोर चब्तरा बना हुआ है। कार उस विशाल पेड़ की छाँह में खड़ी थी। कस्बे के लड़के शोरगुल मचा रहे थे। अरिवन्द ने अपना हैंडवेग खोला। एक दवा की सोसी पर से चार गोलियाँ निकाल कर कौसल्या को दे दीं। अब थरम से गिलास में पानी भरा। दवा खाकर कौसल्या ने पानी पिया। कुछ देर आँखें मूँ दे लोटी रही। बोला अरिवंद, ''अब तो तबीयत टीक होगी। चली न चल। वह पास ही तो है। मुश्कल से तीन मिनट का रास्ता।"

कौर्संदेया ने असमर्थता प्रकट की। अरिवन्द ने रजनी से कहा, "चलो देख आर्वे।"

रजनी ने जीजी की ख्रीर देखा। वह द्रांखें मूँ दे पड़ी हुई थी। वह पास बैठी ही रही। अरिवन्द चब्तरे से एक दस-ग्यारह साल की लड़की को बुका लाया। वह लड़की इनाम के लोभ में पंखा मलने लगी। अब रजनी ख्रीर अरिवन्द पास टीले पर पहुँचे। फाटक पर उनको गाइड मिला। वाहर एक नीटिस बोर्ड टँगा हुआ था, जिस पर सुफेद अल्रों में पुरातत्व विभाग वालों ने सारा इतिहास सारांश में लिखा था। आसपास के छोटे-छोटे उजड़े हुए टीलों पर दृष्टि पड़ी। अब वे एक संकरी गली सी पार करने लगे। अकसर अरिवन्द रजनी को छू लेता था। रजनी बार बार भयभीत हो उठती थी। एक ऊँचे टीले पर चढ़ते हुए उसकी सैन्डिल निकल गई। उसको पहन रही थी कि अरिवन्द बैठ गया और पहनाने लगा। रजनी उसकी इस करतूत पर चुप रह गई। वहाँ एकान्त था, अतएव कोई फिरफक नहीं उठी। अब वे

टीले की चोटी पर पहुँच गये थे। सामने घास का एक सुन्दर मैदान था। दूसरी श्रोर एक उजड़ा हुआ किल्ला। पूछा अरविन्द ने, ''तुभे कीन सा पसन्द स्राया रजनी।''

मूक रजनी ने उजड़े किल्लो की खोर उङ्गली उठा दी। "उजड़ा किल्ला!"

"हाँ जीजाजी।" रजनी की ऋाँखों में ऋाँसू छलछलाए।

श्रवाक् श्ररविन्द उन श्रांसुश्रों को पोछने लग गया। उसकी समभि में नहीं श्राया कि श्राखिर बात क्या है ? बोली रजनी ''पानी होगा। गला सूख रहा है।"

अरविन्द ने थरमस से पानी निकाल कर उसे पिलाया। देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बोला वह, "तेरी तबीयत ठीक नहीं है न!"

"हाँ जीजाजी, चलो वापिस चलें।" कहकर वह तेजी से नीचे उतरी। आगे-आगे बढ़ गई। अरविन्द कुछ नहीं समक्त सका। रजनी ने कार के पास आकर देखा कि कीसल्या जीजी को नींद आ गई थी। अब अरविंद पास आकर बोला "खाना नहीं खाओगी ?"

''नहीं घर लौट चलें, वहीं खावेंगे।"

मनमार कर ख्रारविन्द ने घर की छोर कार बड़ाई । रजनी पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसकी गोदी पर सिर घरे कौछल्या सो रही थी। रजनी की खाँखें गोली थीं। उसका मन भारी था। बंगले पर पहुँच कर कौसल्या ने द्यांखें खोलीं। वह चुपचाप भीतर लेट गई। रजनी कुछ देर तक पंखा भलती रही। उसे भूख नहीं थी। वह ख्रपनी जीजी के साथ ही सो गई। वे दोनों बड़ी देर तक सोई रहीं। जब नींद टूटी तो छै बज गए थे। लालता खड़ा पूछ रहा था कि सिनेमा चलोगी।

कौसल्या राजी हो गई। रजनी का सवाल नहीं उठा। चाय पर उसने थोड़ा नाश्ता किया। कौसल्या ने तो पाँच-छै सन्तरे छील कर खाए। ग्रव वह स्वस्थ हो गई थी।

वे सब सिनेमा पहुँचे और भीतर अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गए।

फिल्म शुरू हुआ। रजनी को बहुत भला नहीं लगा। हाँ, तो सहेलियाँ मुर-मुटों से देख रही थीं। राजा शकुन्तजा को अंगूठी पहना रहा था। एकाएक उसका सारा शारीर सिहर उटा। उसकी उंगलिया अरिवन्द के हाथ पर थीं। उसने भी उसकी उंगली पर एक अंगूठी पहना दी थी। रजनी काँप उठी। जीजी और लालता तो फिल्म देखने में तल्लीन थे। एक बार बहुत समीप उसके कान के पास मुँह लाकर पूछा अरिवन्द ने, "फिल्म कैंसा लग रहा है।"

श्रजीव सा नाच हो रहा था। रंगीन-रंगीन सी तसवीरे, रजनी को वह पसन्द नहीं श्राया। जीजाजी शराब पिए हुए ये जान कर वह चैतन्य हुईं। यह सब क्या है? उसकी हथेली श्रभी तक उनकी मुट्ठी पर थी। वह खींचना चाहती तो वह जोर से दबा देते थे। उसे यह मजाक भला नहीं लग रहा था, पर वह लाचार थी, तभी इन्टरवल हो गया। वह उस बन्धन से छुटकारा पा गई।

कौसस्या लालता से बाते कर रही थी। लालता कह रहा था कि इन चित्रों के बनाने वाले जनता की कचि का ही ध्यान रखते हैं। बहुत पहिले धार्मिक फिल्में बनीं, फिर कुछ सामाजिक चित्र आए। जब कांग्रेसी-मंत्रि मंडल था कुछ राजनीति की और भी बढ़ें थे; किन्तु इस युद्ध ने फिर महान अतीत बाले चित्रों का निर्माण आरम्भ करवा दिया है। आज फिर धार्मिक, पौराणिक चित्रों का बनना हमारी एक बड़ी राजनैतिक असफलता है। हम कई कदम पीछे हट रहे हैं। इस सस्ते मनोरंजन से जागरूक जनता को अपनी असफलता का सबक पढ़ा रहे हैं।

श्रव वह श्राश्रम में शकुन्तला ! कामी पित ने त्याग दिया ! चतुर कि कालीदास ने पित, राजा का मान दुर्वास के श्राप से रखिलया। भरत का जन्म ! वह शकुन्तला का शिचा देना .....। लेकिन श्रप्रविन्द का हाथ रजनी की टोढ़ी पर था । उसके श्रोठों तक उज्जलियाँ पहुंच गई । श्रव उसके दातों के बीच वह उंगली थी। रजनी सन्त रह गई । वह चुपचाप परदे पर देख रही थी । वह हाथ हट गया । रजनी ने जीजी के समीप श्रपना सिर कर लिया। लेकिन श्रप्रविन्द ने उसकी भोंटी का रेशमी फीता पकड़

लिया था। रजनी लालता से बोली, "पानी मिलेगा।"

लालता एक गिलास बरफ का पानी बाहर से ले आया। अरिवन्द सिगार पी रहा था।

फिल्म समाप्त होने पर रजनी ने अपनी उंगली पर दृष्टि फेरी, नीलम की अंगूठी थी। उसने चुपके उसे उतारा और अरिवन्द को दे दिया। देखा अरिवन्द ने कि रजनी का चेहरा सफेद पड़ गया था। यह चुपचाप कार की अअगली सीट पर बैठ गया।

वे सब घर पहुँचे, खाना खाते-खाते भारतीय संस्कृति, राजनीति, कला श्रीर न जाने किन-किन विषयों पर अरविन्द बातें करता रहा । रजनी को वह सब पसन्द नहीं श्राया । उसकी समक्त में वह वातावरण, वह नीलम की श्रंगूठी ....., वह सब-सब .....! कोई बात समक्त में नहीं श्राई। वह बहुत थक गई थी। थोड़ा खाना खाकर उठी। श्रुपने कमरे में गई । चुपचाप पलंग पर लेट गई। बड़ी देर तक उसने उस कमरे में उन लोगों की श्रावाज सुनी। अधीर-धीरे उसे नींद श्रा गई। वह गहरी नींद में सो गई थी।

त्राधी रात एकाएक उसकी नींद उचट गई। किसी के मुँह की गरम सांस उसके मुँह को छू गई थी। घबरा कर उसने जोर से पुकारा "जीजी! जीजी!!"

कौसल्या की नीद उचट गई। पूछा, "क्या बात है रजनी ?"

रजनी उठी! उसने स्विच दवाया। कमरे में रोशनी जगमगाई। वह जीजी के पास पहुँची। बचपन में कौसल्या उसे परियों की कहानी सुनाती थी। रजनी बोली, "जीजी एक बात पूछूँ। सच-सच कहना।"

"क्या रजनी ?"

"जीजाजी शराब पीते हैं।"

"किसने कहा तुभासे।"

"सिनेमा में उनके मुँह से " श्रौर जीजी कल रात उनके साथ 'कार' में एक श्रौरत श्राई थी।"

"रजनी \*\*\*\*।"

"जीजी मुक्ते जीजाजी से बड़ा डर लगता है, मुक्ते मेरे घर छोड़ आ । यहाँ तो...।" रजनी की आँखें बरस पड़ी।

"रजनी, श्रो' मेरी प्यारी रजनी ! यह इन्द्रजाल है। तूने नहीं देखा दुष्यन्त सचिरित्र राजा सदा कहलाया है। इन सब मदों का चिरित्र उससे भला नहीं है। मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मैं उनकी दासी हूँ, वे मुफे खाना कपड़ा देते हैं। मेरे श्राराम के सब साधन मुफे प्राप्त है, उनका कहना है कि इसके बाद पुरुष की जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है; मैं तो श्रव इस जीवन की श्रादी हो गई हूँ।"

"लेकिन मैं तो समभती थी जीजी कि तू बड़े सुख में होगी। वह सारा सुख देखा तो दंग रह गई मैं !"

श्रीर दरवाजे का परदा हटा कर श्ररविन्द श्राया, बोला, "क्या कौसल्या की तबीयत फिर खराब हो गई है ?"

कौसल्या कुछ नहीं बोली। कहा रजनी'ने, "जीजाजी क्या आप कल सुबह सच ही कलकत्ते जा रहे हैं ?"

"霞门"

''ग्रौर जीजी १"

"क्यों क्या कौसल्या यहाँ रहना चाहती है ? नहीं मैं इसका पच्चपाती नहीं हूँ । सफर में एक साथी होना ही चाहिए।"

कौसल्या फिर चुप रही, चुटको ली रजनी ने, "मेरे लिए क्या लाखांगे वहाँ से ... ?"

"क्या लाव्ँगा ?"

"नीलम की एक अंगूठी जरूर लेते आना। कल रात शकुन्तला की अंगूठी देखकर मुभे भी अंगूठी पहनने की किय हुई है।"

"नीलम की ऋंगूठी !'' कौशल्या गुनगुनाई, "तू मेरी वाली ले लेना रजनी । मैं वहाँ खरीद लूँगी।"

त्रप्रविन्द इस परिस्थिति से दंग रह गया । रजनी से उसने हार खाई है । उस रजनी से जिसका पति केवल साठ रुपया मासिक वेतन पाता है। लालता श्रीर रजनी, जो कि इस युद्ध के दौरान में किसी भाँति जीवित हैं। वह चुप-चाप लौट गया। भारी भटके से दरवाजा बन्द किया। कौसल्या कुछ नहीं समभ पाई। रजनी चुप रही। कौशल्या को नींद श्रा रही थी। रजनी बोली, "रोशनी बुभाऊँ जीजी।"

''हूँ'' किया कौसल्या ने।

सुनह कौसल्या श्रीर श्ररिवन्द चले गए। रजनी उस सुख पर सोचती रही। सोचा फिर उसकी गृहस्थी जंजाल है, जीजी की गृहस्थी भी तो ....।

तभी कहा जालता ने, "श्रब तो चल रजनी। दो दिन सुख देख लिया, फिर भिस्टर लालता की गृहस्थी संभालने चल।"

''क्या कहा तुमने ?''

"यह सरकारी डाक बंगला है, जिसे स्त्रमीर मुसाफिर चार दिन रौनक करके चला जाता है। श्रपना तो पन्दरह रुपल्ली का मकान है। इस पर मकान मालिक किराया बढ़ा कर सतरह रूपए करने के चक्कर में है।"

जीजी चली गई थी, रजनी की सारी शक्ति तो गई थी। निर्जीव रजनी श्रमी तक उलभान में थी। सोचती, जीजाजी का स्वमाव कितना भला है, कैंसे मसखरे हैं, श्रीर चुटकियाँ तेते हैं तो! फिर वह जीजाजी .....?"

बोला लालता, "बड़ी देर हो गई है, दो मील अभी जाना है।" इसने साइकिल बढ़ा दी।

रजनी श्रपनी चहर दीवारी वाली गृहस्थी में वापस जा रही थी। उसी उसी पींजरे में ! जिसका निर्माण उसी ने किया था। वह सोच रही, थी कि वह इस पींजरे को तोड़ देगी, वह चहरदीवारी बहुत मजबूत नहीं है। उसके बन्धन ढीले हैं। जीजी वाली नागफांस में वह नहीं पड़ी हुई है। उसका लालता तो ......?

## वया का घोसला

शीला बोली; "मैंने भाग्य को जीवन घटनाश्रों से ऊपर उठा, श्रपने को कोसना नहीं सीखा है।"

रवीन्द्र ने बात सुनी। उसकी श्रांखें शीला के कान पर फूलते हुए तिकोने नीले काँच के इयरिंग पर टिक गईं। वह गाढ़ा नीला रंग उसके हृद्य में भावों की व्याकुलता बढ़ा रहा था। श्राज श्रनायास ही लटकनों को ख़ूती हुई बालों की लटें उसे उलकाने तुल गईं। कई साल बीत चुके वह शीला को श्रपना जीवन श्राधार बना चुका है। उन दिनों इस नारी के चारों श्रोर उसकी तृष्णा बार-बार फैल जाती थी। वह ज्वारभाटा एक श्ररसा हुश्रा कि दव चुका है। श्राज श्रव वह श्रपने को उतना सजग नहीं पाता है। शीला की बात की श्रवहा न कर पूछा, "बात क्या है शीला ?"

''मैं भाग्य की बात कह रही थी '''''' कहकर चुप हो गई। आगे कुछ नहीं बोली।

भाग्य ! रवीन्द्र उस पर कोई तर्क नहीं किया करता है। वह भाग्य को एक साधारण घटना कहता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि भाग्य पर जीवन का भविष्य अवलम्बित है। कुछ घटनाओं की देरी को जीवन कहते हैं, कुछ जीवन के पद्म में पड़ती हैं, तो कुछ विरोध में।

उसने शीला की श्रोर देखा। शीला उसे ताक रही थी। शीला सुन्दर है, स्वस्थ है श्रोर उसमें श्राज भी वही मनमोहक पुराना श्राकर्षण है। शीला को बार-बार देखकर मन नहीं भरता है। वह बहुत सरल है। शीला करथई रंग की सुरशिदाबादी साड़ी पहने हुए थी। जिस पर कि बीच-बीच में टेड़ी-मेड़ी हरी घारियाँ पड़ी हुई हैं। ब्लाउज मूंगिया रंग का है। नए फैरौन के अनुसार दाहिने हाथ पर एक लाल मोटी काँच की चूड़ी पहने हुए है। रवीन्द्र विपन्दी-श्रालम्बन का सवाल सुलभाने नहीं तुला। यह जानता है कि नारी के बाहरी व्यक्तित्व के भीतर, एक कोमल हृदय है, जिसे कि वह पहचानता है श्रीर उसे जरा छू भर देने से वह नारी छुई-मुई

बन जाती है। रवीन्द्र के लिए श्राज शीला कोई-भेद नहीं है। वह उसे भली भौति पहचानता है।

'उफ' कर शीला ने गहरी साँस ली। रवीन्द्र ने सावधानी से पूछा, "बात क्या है शीला ?''

"कुछ नहीं।"

"श्रौर वह तेरी भाग्यवाली दलील ?"

"मैं वही सोच रही हूं, किसने यह समाज बनाया श्रीर कौन इसका सृष्टा था ? इसकी जानकारी तुमको पूरी पूरी है। वह कई लम्बी मंजिलें लिंच कर श्राज के नए रूप में श्राया है। श्राज से हजारों साल पहिले, एक दिन नारी को दासता की बेड़ियाँ पहनाई गई थीं। बौद्धों का कथन है—जैसे नदी, महामार्ग, शराबखाने, धर्मशालाएँ तथा प्याफ सबके लिए श्राम होते हैं, वैसे ही स्त्रियाँ सबके लिए साधारण होती हैं।—सुमे इस धारणा के पच में कोई ठीक सी दलील नहीं मिलती है। मेरे मन में सदा से समाज की पिछली रूपरेखा के प्रति श्रावश्वास रहा है। मैंने उसकी श्राचा कभी मान्य नहीं मानी है। सदा से ही उसकी श्रावज्ञा की। इस सबके लिए मैंने किसी से सहारा नहीं माँगा। कारण कि मैं श्रावला नहीं थी। मैं नारी के उस प्रारंभिक रूप को जानती हूँ, जब कि वह परिवार की स्वामिनी होती थी।"

रवीन्द्र बात नहीं पकड़ पाया। यह शीला अब बहुत स्यानी लगती है। वह तो उसे शक्तिशालिनी मानता आया है। उसने अधिक उधेड़बुन न कर पूछा, "आखिर बात क्या है शीला ? इतनी भूमिका जरूरी नहीं है। न सुभे अधिक सुन लेने का धेर्य ही है। दो शब्दों में पूरी बात कह दे न!"

"बस, तुम इतने से ही ऊब गए हो १" शीला हॅस पड़ी। चंचल युवती की भौति उठी, कहा, "सिगार ले आऊँ। मेहमान बनकर आए हो न।"

''मैं श्रीर तेरा मेहमान !''

"मैं तो यही सोचती हूँ।"

, ''तो क्या मैं सिर्फ एक मेहमान ही हूँ ? यह तू क्या कह रही है ?',

"क्या मेहमान होना बुरी बात है ?" कहकर शीला गंभीर हो गई। उसका चेहरा मुरका गया। वह मुस्त पड़ गई। कुछ देर खड़ी रह, अब चुपके बोली, "यह मेरे मन का भय नहीं है। तुम मेरे मेहमान ही हो।" मन्थर गति से भीतर चली गई।

रवीन्द्र ने घड़ी की श्रोर देखा। छै बन गए थे। वह आज साँभ की लारी से पहुँचा है। उसे शीला का तार मिला था श्रीर वह उस निमंत्रण को स्वीकार करके श्राया है। मन में बात उठी कि वह मेहमान ही है। इस घर में अपने को अपरिचित पाता है। उसके पहुँचते ही शीला ने पूछा था, 'रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई। थक बहुत गए होगे। कुशल से रहेन ? यहाँ तो परसों से मेह की भड़ी लगी है। कल रात बरफ गिरी।'

शीला ने नौकरानी से उसका सब सामान कमरे में ठीक तौर से सजवा दिया था। फिर खाना बनाने की व्यवस्था में जुट गई। ऋव छुट्टी पाई थी कि सिगार की याद ऋग गई।

रवीन्द्र को तार मिला था, तो उसने अधिक सोच-विचार न करके जरूदी-जरूदी सब सामान ठीक किया और सफर के लिए रवाना हो गया। कल रात भर वह सोचता रहा कि यह नारी देवी है, माँ है, पत्नी है, सहेली है, प्रेमिका है, अभिसारिका है और कई शब्द उसके लिए हैं। लेकिन कभी-कभी वह अनाचारिसी और पिशाचिनी कहलाती है। एक पच्च जितना मोहक है, दूसरा उतना ही भदा!

वह रात को गाड़ी में बैठा हुआ शीला श्रीर अपनी, कुछ चुनी हुई यादगारों की महीन डोरियों के बीच भूलता रहा। फिर चुपके नींद आ गई। सुबह को नींद टूटी, तो गाड़ी पेड़ों श्रीर भाड़ियों से भरे जंगलों तथा छोटी-पहाड़ियों को पार कर रही थी। श्रागे उसे कार से रास्ता तय करना पड़ा। आकाश पर काली-काली घटाएँ छाई हुई थीं। श्रव वे बरबस-बरस पड़ीं बार-बार पानी की बौछारें कार से टकराती थीं। राह भर वह श्रपनी बरसाती में सिमटा रहा। श्रव कार चढ़ाई पार करती हुई पहाड़ी करवे की श्रोर बढ़ने लगी। चुपके-चुपके चारों श्रोर घना कुहरा छा गया। कार, चीड़ के

जंगलों को पार करके, घने देवदारू के गिरोहों को चीरती हुई आगे बढ़ी। सड़क के किनारे पानी के भरनों का शोर हो रहा था।

ध्सो गए १११

"नहीं तो।"

"श्रौंखें मेंदे क्या सोच रहे थे ?"

"कुछ नहीं।"

ध्ता १११

रवीन्द्र ने विगार लेकर सुलगा लिया। एक अरसे तक वह इस शीला की चिट्ठियों के भीतर रहा है। उन दिनों उत्तर देने की तीव लालसा नहीं खुफती थी। इन कुछ सालों से चिट्ठियों का सिलिसला टूट गया है। दोनों ने लापरवाही बरती। दोनों ही अपराधी हैं।"

"तुम तो चुप हो गए !"

"क्या !" रवीन्द्र सावधान हो गया ।

"किस सोच में पड़े हो ?"

"मैं न १"

'मैं जानती हूँ। यही न कि यहाँ व्यर्थ क्यों चला श्राया। तुमने मेरे मन की बात रखली, क्या यही कम है ! श्रव तुम उदास रहने लगे हो। पहिले यह बात नहीं थी।"

"मेरी उदासी ! वाह, मजे में रहता हूँ।"

''कभी मेरी याद आई !"

''तेरी याद शीला !''

"श्राज पाँच साल के बाद मेंट हो रही है।"

"यही तो तू चाहती थी।"

'मैं, हाँ ठीक बात है। मैं चाहती थी कि तुमसे अलग रह कर, तुम्हारी सब यादों को अला हूँ, लेकिन यह पागल मन नहीं माना। क्या नारी का हृदय ऐसा ही होता है ? इन बीते पाँच साल की बात भी सुन लो। सुमें पहिले तुमको इस प्रकार छोड़ देने पर बहुत दुःख हुआ। मन वेकल हो

उठता था। मैं भावुकता के ज्वार-भाटे के बीच निर्जीव सी डुविकयों लगाती थी। तुम्हारा फोटो मेरे लिए एकमात्र सहारा बना रहा। मैं समभ गई थी कि अब अकेले न रह सकंगी। अक्सर संध्या को अपने बंगले के फाटक पर खड़ी होकर, किसी अतिथि के आने की बाट जोहती थी। रात पड़ जाती। मेरा अतिथि कभी लौट कर नहीं आया। आखिर तुम उस तरह क्यों चले गए थे ?"

"मैं न शीला, क्या इसका उत्तर मुफ्ते ही देना होगा ?"

"नहीं, मैं स्वयं जानती हूँ कि मेरा उत्तरदाइत्व निभाने के लिए तुम चले गए थे। माना कि वह मेरा अनुरोध ही था, तुम तो पुरुष थे। कुछ पूछा क्यों नहीं ?"

"मैं बार-बार यही कहता रहा शीला कि तुम भ्रम में हो। यह सब बालकों वाली बात है। तुम फूट-फूट कर रोने लगी थी। तुम्हारे उन श्रीमुश्रों से मैं श्रचरज में पड़ गया। तुम्हारी वे सिसकियाँ! वह श्रनुरोध!! पहले तो मैं समभा था कि तुम श्रस्वस्थ हो। भला उस भाँति बावला बनना कब ठीक होता है। मैं तुमको क्या समभाता ?''

"उफ, यदि तुम रक जाते, तो मुफे इतना मानसिक कष्ट न सहना पड़ता। मैं पहले स्वयं नहीं जानती थी कि नारी इतनी निर्वल होती है। तुम तो कुछ कहते—समकाते!"

''मैं क्या कहता ? तुमे समम्मदार मानता श्राया हूँ शीला। तू श्राज यह सब क्या कह रही है ? मैंने तेरी भावकता को प्राकृतिक दान सा स्वीकार किया है। श्राज की तेरी बात फिर भी नहीं समम्म पाया हूँ।"

''सच ही न समक्त पाश्रोगे। श्राज मैं श्रपना श्रपनत्व मूल गई हूँ। मैं शीला हूँ,—तुम्हारी शीला। यह 'तुम्हारी शीला' कह कर मन को ढाद्स देती हूँ; श्रन्यथा मैं अपने को पूर्ण नहीं पाती। मेरा श्रपना श्रस्तित्व ही क्या है? उत्तर देती हूँ—शीला छलना है। वह श्राज तुमको छल रही है। फिर उस समय तुमने तो मुक्ते समकाया होता। यह संभव था कि मैं श्रपनी भावकता विसार देती। यदि तुम मुक्ते श्रपेचित सहारा देते, तो मुक्ते बल मिल जाता । श्राज मैं श्रपने को बूढ़ी पाती हूं। बूढ़ी, दुम हँसी करोगे । सच ही यह हँसी की बात है। श्राज मेरा योवन चूक गया है। मन बूढ़ा लगता है।"

''शीला इस पागलपन को विसार दो । मैं यह व्यथा न सह सक्रा। मेरे अपने हृदय में जो तुम्हारी तसवीर है, महक है; आज मैं वही सब फिर पा लेना चाहता हूँ। आज तुम किसी से अपने योवन की बाजी लगा सकती हो।"

"शर्त बद कर हार गई तो ……।" "हार ।"

''श्रो' भूचाल श्राया या एक दिन। तुमने उसका वैज्ञानिक श्राधार स्वीकार किया था। पाँच साल पुरानी बात हो गई है। वह कल-परसों की नहीं है। एकाएक मन में वह भूचाल उठाथा। एक ज्वालामुखी फूटा था। उसकी गति तीव थी । जब तक मैं संभलूं, मैंने पाया कि जीवन को चारों स्रोर से 'लावा' ने ढक लिया है। किसी ऋरक्षएय प्रकाश ने मेरी ऋषि धूँ घली कर दीं। जब कुछ होशा में आई तो देखा कि तुम सुस्त खड़े हो। उस समय मेरे नारी दर्प पर भारी चोट लगी । तुम एक स्तूप की तरह खड़े थे, जिसके चारों स्रोर खुली घरती थी। मैं त्रपनी आकांचाओं को भूल गई। सारा भविष्य उजड़ा हुआ सा देख पड़ा। मुक्तसे उस स्तूप की पूजा नहीं हो सकी । मैंने उस थोथी पूजा को कब माना है। तुम मेरे देवता नहीं थे। तुम पुरुष थे और मैं नारी। बस मैंने तुमको विदा देने की ठान ली।। तुमने सोचा होगा कि वह मेरा अभिमान था। यह फूठ है। वह मेरी लाचारी भी नहीं थी। तुम्हारा चला जाना ठीक ही हुआ। मैं जान सकी कि नारी अवला क्यों कहलाती है। तुम चले गए। मन में एक लहर आई कि तमको रोक लूं। हाथ जोड़ कर तुम्हारे पावों में गिर पड़ें। नारी का बल, आँस् अपिंत कर तुमको द्रवित कर दूँ। मैंने वह सब् नाटक नहीं रचा । मैं तुमको रोक कर ही क्या पाती १ मेरी वह भूख बुक्त चुकी थी। तुम उदास खड़े थे। तुममें बेगशी नहीं थी। देखा था मैंने कि तुम एक सम्मल बृत्त की तरह खड़े हो। उस तुफान के बाद भी तुम खड़े ही थे। मैं चाहती तो उसकी छांह में बसेरा ले लेती। क्या तम यही नहीं चाहते थे ?"

"में क्या चाहता था वह कथा अब कहनी व्यर्थ बात होगी। तुमने कहा—अब जाओ। जिस सरलता से बिदा किया था, आज मन में वह याद ताजी है। तुम्हारी आँखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तुम बरबस उनको रोके थीं। तुम्हारी बालों की लटें चेहरे पर फैली हुई थीं। तुम्हारे उस रूप में एक भारी घीरज था। इस सब से मुक्ते सालवना नहीं मिली। तुम फिर चुपके बोली—जाओ अब। वह शब्द भारी मील के पत्थर की भाँति मेरी जीवन मंजिल पर खड़ा हो गया। मैंने पीछे मुझकर देखा था। लेकिन तुम अपनी बात पर तुली थीं। मैं चला आया। मन थक गया। मैं हार स्वीकार कर चुका था। मैं तुम्हारी उस जीत पर गर्व नहीं कर सका। तुमको घटनाओं से तोलना अनुचित लगा।"

"मैंने तुम्हारे चले जाने पर एक बार सारी परिस्थितियों को बटोर कर उन पर विचार किया। सोचा कि वह मेरा कैसा श्रपनत्व था। उस लोभ पर भाँक कर देखा। एक बड़ी घटना याद श्रायी: पम्पाई के श्रन्तिम दिन थे। ज्वालामुखी फूट चुका था। सारा शहर मूकता के साथ मौत की प्रतीचा कर रहा था, फिर भी नाट्यशालाश्रों में मिंदरा श्रीर नृत्य चालू था। वहाँ के वातावरण को मौत का भय छू नहीं सका। लेकिन ठीक उसी समय दो भूखे युवक पाव रोटी की चोरी करने के लिए, पिछवाड़े के दरवाजे से दूकान के भीतर धुस रहे थे। मौत से ऊपर उनका रोटियों की चोरी करने वाला लच्च था। भूखे पेट जब पूजा नहीं हो सकती हैं, तो शायद वे पेट भर कर ही उस सारे ताएडवन्द्रय को देखना चाहते थे। यह हमारा श्रपनी भावनाश्रों के प्रति कैसा श्रन्याय है ।

"तेकिन शीला अब आज तुम सब भूल जाओ न । अपना मन इल्का कर लो।

"श्रव मन भारी नहीं है। श्राज मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन लगता है कि भूढ़ी हो गई हूं। सोचती हूँ कि मेरी श्रवस्था छोटे बच्चों की नानी-दादीवाली हो श्राई है। श्रपने इस खुढ़ापे पर हुँस देती हूं।"

"आज तुमे क्या हो गया है शीला !" बार-बार कहोगी कि बूढ़ी

हो गई हूँ। तुम्हारा यह बूढ़ा हो जाना श्रन्थरज में डाल देता है। श्रांखें मूँद कर उन दादी-नानियों का खाका खींचता हूं। सुफेद बाल, फूरियाँ पड़ा हुआ पोंपला मुँह श्रोर ....।"

"तुम शरीर का चूढ़ा हो जाना सोच रहे। हो। मैं मन में चूढ़ी हो गई हूँ। मैं परसों सुबह को घूमने निकली। देखा कि बेंच पर नारी-पुरुष का एक बूढ़ा जोड़ा बैठा हुन्ना है। पुरुष चार बार श्रपनी श्रांखों पर से दूरवीन हटा कर श्रपनी नारी को देता था। फिर उसे कुछ, समभाता था। मैं उस हश्य को देखकर रोमाञ्चित हो उठी। मेरे मन में बात उठी कि मैं भी तुमसे एक दूरवीन मँगवा कर नीचे घाटियों की न्नोर देखूँगी। जटदी घर लौट श्राई; पर चिट्ठी नहीं लिखी। मनमें भ्रम उठ खुका था कि ....।"

शीला कुछ देर चुप रहकर बोली, "तुम चले गए। तब मैं एकाकिनी हो गई। फिर सारी परिस्थिति पर एक नजर डाली। चारों छोर कुछ कमी लगी। अपनी 'कॉ टेज' पर दृष्टि फेरी, वह बहुत पुरानी छोर मैली लगी। बाग में आड़ू पक गए थे। उनकी महक ने मुक्ते मतवाला बना डाला। नाशपाती के पेड़ों की छोर देखकर एक छाभाव अखरा। तुम्हारा वह खेल याद छाया तुम पेड़ पर चढ़कर पकी हुई नाशपातियाँ तो इन्तोड़कर मेरे छाँचल पर फेंका करते थे। तब हम बच्चे थे। तुम इक्कीस और मैं सोलह साल की थी।"

''हाँ शीला, मैं इक्कीस साल का था । चीड़ की पयाल विछाकर हम खूब श्राड़ू श्रीर खुमानी खाते थे । श्रीर वह नीचे '''ं।"

"खुप रहो श्रव।" शीला ने बात काटी। कहा फिर, "तब मैं राजहंसों की रानी थी श्रौर तुम राजकुमार। तुम मोतियों की माला लेने श्राए थे। लेकिन मोतियी की माला के लालच के ऊपर तुम रानी से फँस गए। वे दिन कितने भते श्रौर सुन्दर थे।"

"मैं मानता हूँ शीला कि वे दिन सुन्दर थे। आज तुम क्यों अतीत की याद में उलभ कर, वर्तमान को घोखा देने तुली हो। क्या आज तुम कुळु …।"

## वया का घोसला

"मैं त्राज बहुत दुःखी हूँ रवीन्द्र । यदि तुम मेरे मन की पीड़ा जान

"तुम्हारा दुःख श्रीर प्राणों की पीड़ा ! तुम तो वीमार लगती हो ?"
"नहीं नहीं रवीन्द्र भली हूँ । मैं तो बावली जरूर हो गई हूँ । तुमको
वह गीत याद है ?"

"कौन सा ?"

"वह पहाड़ी गीत, जिसे हमने घास काटने वाली श्रौरतों से सुना था। उस गीत में कितनी पीड़ा और निराशा थी।"

''राजकुँश्वर का !''

"नहीं।"

''तब कौन सा १''

"वह, माँदों की ऋँधेरी रात । भारी बरसात । घना ऋँधियारा । प्रेमिका अपने प्रेमी के आने की बाट जोह रही है। रोज आधी रात को दिया जला कर वह उसे बुलाती है। चारों और मक्का, ज्वार, बाजरे की फसल खड़ी है। बीच-बीच में जङ्गली सुअर इधर उधर भागते हैं। प्रेमी रोज की भाँति अपने गाँव से नीचे उतर नदी के पास पहुँचा। आज नदी में भारी बाढ़ थी। वह उस रोशनी की प्रतीक्षा ही कर रहा था। अब नदी में पहुँचा। एकाएक भँवरों के बीच चड़ानों में फंस गया। प्रेमिका रात भर खड़की के पास खड़ी रही। वह नहीं आया। आज भी वह प्रतिदिन दिया बाल कर उसकी प्रतीक्षा करती रहती है कि न जाने वह बिछुड़ा हुआ किस दिन चला आवे...।"

"शीला! शीला!! अब चुप रह, कुछ और बातें कह न। तेरी उन नारंगियों की क्यारियों का क्या हाल है ! वे तो अब फलने लगे होंगे। और वे शहद के छत्ते! कालू दोस्त का क्या हाल है !"

"कालू यहीं है। उसे कभी-कभी जाड़ों में गंठिया हो जाता है। वह आज भी मेरी हिफाजत छोटी गुड़िया की भाँति करता है। उसे कितना ही समभाती हूँ कि मैं सयानी हो गई हूँ, फिर भी 'बेबी' ही कहेगा। नाराज होती हूँ तो मेरे बचपन के नटखटी किस्से ग्रुरू कर देता है।"

"वह इस वक्त कहाँ गया है ?" "कैलाश को घूमाने ले गया होगा।" "ग्रीर कैलाश ?"

"भूल गई मैं ! वह सामने उसी का फोटो लगा हुआ है । चेहरा तुम्हारा है स्रोर स्राँखें मेरी।"

रवीन्द्र उठा श्रीर दीवार पर टंगे हुए फोटो को देखने लग गया। वह कैलाश था। पहले शीला कैलाश की कई बातें लिखा करती थी। सब श्रीर सारी चिट्ठियों में कैजाश ! कैजाश !! श्राज उसने कैलाश की उन बातों को कैसे भुला दिया है।

बोली शीला, "कैलाश बहुत सैलानी है । एक मिनट घर पर नहीं बैठेगा। उसे कालू सा दोस्त पाकर और क्या चाहिए।"

"कालू की दोस्ती ! साठ साल का कालू और पाँच का कैलाश, दोनों के बीच पचपन वर्ष का जमाना है। कालू तीन पुश्तों का प्रतिनिधि है। फिर भी दोनों की बुद्धि का मेल हो जाता है। तुम तो कहती हो कि दोनों साथी हैं।"

"यह न कह कर श्रीर क्या कहूँ ? कैलाश शरारत करता है तो मैं डाँटती हूँ। कालू चटपट कह देता है—बेबी तू बचपन में कम नटखट नहीं थी श्रीर कैलाश को लेकर चला जाता है। लेकिन एक बात पूछूँ तुम क्या श्रपने बचपन का हाल जानते हो ?"

"भला मैं क्या जानूँ। मुक्ते जरा भी याद नहीं है। कभी फ़रसत पाकर शायद अपने जन्म स्थान जावूँ तो वहाँ की बूढ़ियों से छान-बीन की जा सकती है। लेकिन उतना समय कहाँ है ?"

''कालू तो मेरी कैलाश से तुलना करता है। बस मेरे सारे बचपन की छानबीन करने लग जाता है। कुछ ऐसी बातें सुना देगा कि मैं शरमा जाती हूँ। वह कैलाश और मेरे बीच के गुजरे जमाने की नीव खड़ी करके, उस पर घटनाओं की कीलें खट, खट,खट ठोकता चला जाता है। उसे साधारण और महत्वपूर्ण घटना का विचार नहीं रहता है।"

''कौन सी बातें साधारण लगती हैं ?''

"थही कि मुक्ते 'स्ट्राबेरी' नहीं भाते थे, श्रौर सात साल की उम्र तक मैं फ्रास्त ठीक-ठीक पहचानना नहीं जानती थी। कैलाश कपड़े पहनने में होशियार है।''

"संभवतः उस श्रवस्था में लड़िकयाँ लड़कों से कम समभ्रदार रहती हों। यह साधारण प्रकृति का नियम हो सकता है।"

''प्राकृतिक श्रंतर की संभावना ! क्या कहा तुमने ?"

"यही न कि लाज की भावना बचपन में लड़की में आपनी चाहिये न कि लड़कों में। लेकिन तुम्हारे स्वभाव में वह बात नहीं थी। तुम उस लाज के अनुकुल नहीं थी। यह कोई भय की बात नहीं थी।"

"कालू का कहना है कि जिस तरह से एक बच्चे को बहकाया जा सकता है, उसी भौति सबको। बह दावा करता है कि आज बह कैलाश और मुभे उसी भौति बहका सकता है। उसकी आँखों में हम दोनों एक से बच्चे हैं।"

"वह उसकी ऋपनी दृष्टि ऋौर उम्र है।"

"कुछ भी हो, वह आज कैलाश और मुक्तसे कहता है—आंखें मूँद लो शहम आंखें मूँद लेते हैं। वह सोफा के पीछे छुप कर कहेगा—मुक्ते हुँ हो। वह यह आशा रखता है कि मैं उसे कुरसी-कुरसी के पीछे हुँ हती फिक्टँ।"

"यह सब देखकर तुमें मुंभालाहट उठती होगी। लेकिन यह कालू जो पचास साल से इस परिवार की दासता करता श्राया, श्राज इस परिवार के वातावरण के बाहर का ज्ञान नहीं रखता है। इन पचास साल के जीवन में उसके विचारों में कोई श्रांतर नहीं पड़ा। एक दास की बुद्धि कची होती है। उसकी सारी जानकारी परिवार के स्वामी की कुछ सुनी बातें होती हैं। क्या वह तुम्हारे पिता की सावधानी श्रीर माँ की हिफाजत का सारा व्यवहार भूल सकता है! उसका वहीं स्वभाव बन गया है। यही श्रादत है। तुम्हारे मन में पुरुष की दासता का भय सदा ही रहा है। इसीलिए इन सब बातों से सतर्क रहा करती हो।"

"पुरुष की दासता !"

"क्या तुम चिट्ठियों के ख्रांत में 'दासी' नहीं लिखा करती थी। वह चिया क आवेश ही सही, बात तो एच है। तुम एकाएक एक दिन चौक जी हुई। स्वभाव बदल डाला और ख्रांत में बिना किसी खास सम्बोधन के पत्र ग्रुक्त कर ख्रांतिम पंक्ति में केवल नाम भर लिख देती थीं। तुम्हारे मन में अज्ञात भय पैठे रहा था कि मैं तुमको 'दासी' ही समभता हूँ। कालू का दास-हृदय में समभ लेता हूँ। तुमको सुलभा लेने, मैंने चिट्ठी लिखनी बन्द कर दी कि तुम उस दासता वाली भावना को विसार दो। मैं सफल हो गया। वह तुम्हारी दासता की भावना कालू के 'बेबी' कहने तक सीमित रह गई है। लेकिन तुम ख्राज समभती हो कि यौवन बीत गया है, बुड़ापा हो ख्राया। यह सही बात नहीं है। वह तुम्हारा बुढ़ापा तो तुम्हारें 'बेबी' की प्रारंभिक रूपरेखा है। तुम माँ होकर, एक सूठे भय के कारण कैलाश के साथ खेलना पसन्द नहीं करती हो। ख्रपने हृदय को इस भौति कठोर साबत कर लेना चाहती हो। यह तुम्हारा ठीक बर्ताव नहीं है। इसी के कारण तुमने घबराहट में मुभे तार भेज दिया। यह सन में भय था कि शायद मैं न ख्रा सकृता।''

"मगी, मगी !" कैलाश दौड़ कर कमरे के भीतर चला आया। शीला से लिपट गया। अब उसका ध्यान रवीन्द्र की श्रोर गया श्रीर अवाक चुप खड़ा रहा। फिर दौड़ कर काल्रु की ख्रोर बढ़ गया।

कमरे के भीतर श्रॅंधियारा हो श्राया। चीजें साफ साफ नजर नहीं पड़ती थीं। कालू की श्राकृति श्रौर चेहरा रवीन्द्र ठीक तौर पर नहीं देख सका। श्रय शीला ने जाना की सच ही श्रॅंधेरा हो श्राया है। वह चुपके उठी श्रौर स्विच दवाया, रोशनी में लगा कि कमरे में न जाने कब से एक चमगादड़ का जोड़ा चक्कर काट रहा था। कैलाश उनको देखकर ताली पीटता हुआ हँसने लगा। कालू एक बड़ा जाला भाड़ने वाला बांस उठाकर ले श्राया। उनको भगाने की चेष्टा करने लगा। कैलाश की उस हँसी श्रौर कालू की तरकी बो के बीच रवीन्द्र ने शीला की आर देखा। शीला की दृष्टि उस उड़ते हुए जोड़े पर लगी हुई थी। वे कमरे की सीमा के भीतर बार-बार बल्ब का चक्कर लगा रहे थे। उसे वह दिन याद हो आया, जब कि इस शीला से पहिला परिचय हुआ था। तब से कई बार उन दोनों ने इस 'हॉल' में इसी प्रकार कभी-कभी चमगादड़ के जोड़े उड़ते देखे हैं। अक्सर दोनों ने मिलकर उड़ाने की चेंग्टा की थी। आज शीला का स्वयं बनाया हुआ बूढ़ा मन, इनको भगाने के लिए उत्सुक नहीं है। वह एक दर्शक की भौति खेल देख रही है, स्वयं खेल में शामिल होने का कोई उत्साह नहीं है।

लेकिन शीला बोली, "कालू उनको रहने दे। बाहर ग्रंधिरा है। मला वे वहाँ उड़कर कैसे जावेंगे। रोशनदान भी बंद हैं। कैलाश के कपड़े बदल दे। बाहर की बत्ती जला देना। यहाँ मैं बुमा लूँगी।"

कालू बात स्वीकार कर बोला, "चलो कैलाश; अब ऊँट को चारा देना है। नहीं तो वह भूख से भर जायगा।"

> "अम्मी ऊँट !" कैलाश शीला के पास त्राकर बोला। बोली शीला, "अपने भाल का नाच कव दिखलाएगा रे ?"

कैलाश ने रवीन्द्र को देखा। क्या उसके भालू का नाच सबके लिए हैं ? अम्मी और कालू चाहें देखलें। लेकिन यह अम्मी ने एक नए व्यक्ति के सामने क्यों उसकी गोपनीय बात कह दी हैं। कैलाश ने माँ की ओर देखा कि चह अपना प्रस्ताव वापिस लेले, लेकिन वह तो स्करा रही थी।

इसी बीच कालू ने कैलाश की उँगली प कर कहा, 'चलो, नहीं तो ऊंट सो जायगा।"

कैलाश कालू के साथ बाहर चला गया । चमगाद का जोड़ा उसी भौति चक्कर काटता हुआ उड़ रहा था। बाहर की रोशनी चमक उठी। शीला ने उठकर भीतर का बल्ब बुक्ता दिया। भीतर घना खँघेरा छा गया। बाहर का प्रकाश दरवाने से भीतर काँक रहा था, फिर वही फट-फट-फट कानों में पड़ती रही। शीला रवीन्द्र के पास सरक गई। दोनों चुप हो रहे। बीच बीच में भारी शब्द सुनाई पड़ता था, फिर गहरी चुपी। रवीन्द्र ने एक बार शीला की त्रोर देखा। वह काले 'संगमूसा' पत्थर की 'स्टैच्ट्र' की तरह सर मुकाए बैठी हुई थी। उसी-उसी भौति बैठी रही!

लेकिन एकाएक वह शब्द खो गया। बोली शीला, ''चले गए। तुमको यह खेल कैसा लगा रवीन्द्र।''

"कौन सा खेल ?"

"इन चमगाद ड़ों का। ऋब बाहर दोनों इसी तरह चारे के लिए खेतों का चक्कर लगाएँगे। जो कुछ मिल जाय सन्तोष कर लेते हैं। इनका कहीं डेरा नहीं है। ये स्वतंत्र हैं—बिल्कुल मुक्त।"

''वे मुक्त ही हैं।"

"मैं उद्यी भौति मुक्त होना चाहती हूँ।"

''डैने कहाँ से मिलेंगे शीला १"

''तुम ला दोगे।"

"計]"

"हाँ तुम! इसी लिए तो तुमको बुलाया है। क्यों क्या यह संभव नहीं है। लेकिन मेरी माँग सदा से ऐसी ही रही हैं। तुमने सदा मुफे बल दिया। मैं सोचती थी कि तुमसे कहूंगी कि मेरे लिए डैंने ला दो। तुम लाकर दे दोगे। बस मैं उड़ जाऊँगी।"

"तुम्हारी यह प्रवृति तो मुक्ते शैशव की अतृप्त भावनाओं का सा खेल लग रहा है। शीला तुंममें चूहों को पकड़ लेने की भावना कब से आ गई है १९७

''यह तुमने क्या कहा है ?''

''मैंने न! देख रहा हूँ, गुभा ङ्कार की सारी इच्छाएँ मिट गई हैं। जिस कथई रंग से तुम सदा घृणा करती थी, उसी रंग की साड़ी अन्यथा आज न पहनती। यह रुचि परिवर्त्तन क्या है ! तुम्हारे जिन काले-काले लम्बे बालों का सुभे घमंड था, वे अब सूखे लगते हैं।"

"त्रो' ठीक ! मैं त्राज लुभावनी नहीं, लगती हूँ न। तुम से सच ही तो कहा था कि बूढ़ी हो गई हूं।" "फिर वही बात !"

"जब तुम चले गए तो मैं उदास रहने लगी। कुछ पहनने के लिए मन नहीं करता था। मन को बहलाने के लिए लाचारी श्रंगार कर, सुन्दर कपड़े पहन आहने के आगे खड़ी होती थी। अपनी डबडवाई आँखों से पूछती थी—वे कब आवेंगे ? कभी-कभी अपने आंगों से मोह बढ़ जाता था। एक दिन वह मोह हट गया। इसका कारण था कैलाश का जन्म।"

"त्ने मुक्ते सूचना तक नहीं दी। तार भेजा होता। कम से कम चार लाइनों की चिट्ठी लिख देती।"

"तुमको कैसे मालूम हुन्रा !"

"ग्रस्पताल की डाक्टरनी ने चिट्ठी मेजी थी।"

"उसने १"

''हाँ, लिखा था कि बहुत 'सीरियस' स्रापरेशन हुन्ना। ग्यारह पाउन्ड का बचा हुन्ना था।''

"मैं मौत से बच गई। सब यही कहते थे। लेकिन स्वयं मुफे मौत की कोई संभावना नहीं थी। यदि विश्वास होता तो तुमको श्रवश्य सूचना दे देती। मैंने जिस कर्चव्य को उठाकर तुमको बिदा किया था, उसे निभा लेने के लिए ही चुप रही। कैलाश के जन्म से दो सप्ताह पहले मुफे बहुत ही सूना लगा। कोई श्रजात भय बार-बार दबाता था। किर मुफे श्रान्तरिक और शारीरिक दोनों पीड़ाश्रों का शिकार होना पड़ा। मैंने कैलाश की पहली किलकारी नहीं सुनी। मैं बेहोश थी। जब होश श्राया, तो नर्स मेरी नौकरानी से कह रही थी—ऐसा 'श्रॉपरेशन' पहली-पहल हुआ है।"

"मुक्ते फिर भी गैर सा दूर रखा।"

"हाँ, बाद को मेरे प्राणों की पीड़ा मिट गई। डॉक्टरनी ने सुभाव दिया कि एक दाई रख ली जाय। मुक्ते वह बात नहीं जँची। मैं स्वयं उसकी देखभाल करने लगी। वक्त कट जाता था।"

कमरे में श्राँधियारा था। रिवन्द्र कुछ, न बोल कर, बार्ते सुनता ही रहा। श्रव शीला चुप हो गई थी। शीला का दृदय उमझ रहा था। शीला की वालें रवीन्द्र के मन में उतराती रहीं। शीला तो सारी पिछली घटनाश्रों को कह देना चाहती थी। सब—सबको, जिनको कि वह श्राज तक सँवारे रही। रवीन्द्र समक्ष गया कि शीला श्रादान-प्रदान चाहती है। उसे यह श्राशा लगी है कि वह श्रपनी चर्चा भी करेगा। भले ही वह मामूली हो। शीला सब सुन लेगी। लेकिन वह क्या कहे। बहुत सोच कर बोला, "श्राखिर तुम्हारी चिट्ठी एक दिन मुक्ते मिल गई। वह बहुत श्राश्चर्य जनक घटना नहीं थी। मुक्ते ऐसी श्राशा थी।

''सात महीने बाद वह चिट्ठी डाली थी। मैंने वह सब क्यों लिखा, जानते हो न ? कैलाश ने मेरे मन का समस्त भार उतार डाला। एक दिन में स्वस्थ हो गई। लेकिन मन में कुछ अब्भी लालसाएँ जागने लगी। किन्तु एक दिन अचरज के साथ मैंने देखा कि कैलाश घुटनों के बल फर्स पर चल फिर लेता है। उस दिन मुक्ते बड़ी खुशी हुई। मैंने त्योहार की तरह घर भर में सजावट करवाई। कई सहेलियों को चाय पर बुलाया। लेकिन मैं रात भर नहीं सो सकी। सोचा कि तुमको इस भौति दूर रखना मेरा अकर्त्तव्य है, और सुबह उठकर मैंने चिट्ठी लिखी थी।''

''लेकिन मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। जान कर कि मैं स्वयं तुमको नहीं बौधूँगा। तुमको मुक्त रहने देना चाहता था।''

"तुम जानते हो न मैं बचपन से आकी हूँ।"

''यह नई बात नहीं है।"

"मैंने स्वप्न देखा कि तुम्हारी चिट्ठी आई है, बहुत आशीर्वाद लिखे हैं। मैं सुबह भर फूली नहीं समाई। बार-बार मेज पर चिट्ठी लिखने बैठी। कई चिट्ठियाँ आधी-आधी लिखकर फाड़ डालों। मैं तुमको कई बातें लिखना चाहती थी। मैंने एक चिट्ठी किसी तरह लिखी और लिफाफे पर बन्द करके तुम्हारा पता लिख रही थी कि देखा कैलाश कमरे में आ रहा है। मैं उसके चेहरे पर तुम्हारी छाप पाकर भयभीत हो उठी।"

"श्रपने बच्चे का भय !"

"हाँ, कैलाश ने मेरी श्रोर देखा, फिर वह दौड़कर मेरे समीप

श्राया। मैंने गोदी में उठाया। मेरे सारे शारीर पर एक तेज लहर सी दौड़ी। मैं खूव हंसना चाहती थी। लेकिन हँसी नहीं। डर लगा कि कैलाश क्या समसेगा। श्रपनी उस उमंग को पी गई। श्रनुमान लगाया कि मैं श्रव तुम्हारे लिए व्यर्थ हूँ। तुमको उलभाना ठीक नहीं जँचा। तुमको मुक्ति दे देने के लिए ही चिट्ठी फाड़ दी, यह निश्चय किया कि भविष्य में पत्र नहीं लिखूँगी।"

एक भारी थकान के साथ शीला ने अपना हाथ सोफा पर फैलाया और अँगड़ाई लेकर रवीन्द्र की ओर देखने लगी। फिर एकाएक चैतन्य हुई। खड़े होकर स्विच दबाया, और पास आकर बोली, "सात बज गए हैं। तुम को ठंड लग रही होगी। काफी बना लावँ। किस चीज के आदी हो। चाय के या...। सुके माफ करना। अपनी भूठी बातों में भूल गई। तुमने सावधान क्यों नहीं किया ?"

"नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए।"

"तब तो बड़े संकोची जीव बन गए हो", शीला हँसी। कहा, "काफी के लिए कह दूँ। तुम्हारा न सही, मेरा मन कर रहा है।" उठ कर बाहर चली गई।

श्रव रवीन्द्र श्रवेला रह गया। शीला का इस प्रकार चला जाना श्राखरा। वह श्राज शीला की बातों को बहुत दिनों के बाद सुन रहा है। तब श्रीर ग्राज की बातों में श्रंतर है। श्रव शीला का स्वभाव बदल गया है। बातों पर श्रिषकार पूर्ण सम्मति देती है। कहीं उलक्कन नहीं बरतती। कमरा सूना लगने लगा। वह उठ कर बाहर श्राया। बराएडे पर पड़ी हुई कुरसी पर बैठ गया। कैलाश की हँसी कमरे को छेदकर कान पर पड़ रही थी। वह कई सवाल कालू से पूछ रहा था। कालू उसकी सब बातें ठीक-ठीक समक्ताना जान गया है। यह शीला की केसी एहस्थी है। कैलाश, कालू और नौकरानी के साथ रहती है। बहुत बूढ़ी माँ हैं, और वह श्रकेली बेटी, सीमित दुनिया है। पिता सिवल इंजीनियर थे। बेटी पिता के सारे गुयों को लाई। सदा निर्माण की बलवती भाव-लहरों पर सोचती है। उसकी विज्ञान के प्रति भारी श्रास्था है। नारी ने शुग-शुग से जिस ढाँचे के भीतर रहना सीखा है, उस ढाँचे से

लगी बेड़ियों को तोड़ कर एक नए समाज का निर्माण करना चाहती है।
अक्सर उसने पिता के पास बैठकर नीले कागजों पर बने हुए नक्से देखे हैं।
उन पर सुफेद लाइनों में पुल, इमारत, आदि का ढाँचा रहता था। बचपन से
ही वह सारी वातें उसके मन में जम गई, उसकी दृष्टि में पुरानी चींजों का
नया आकार आया। पिता धार्मिक विचार के थे। कई घंटे पूजा करते थे।
शीला देवताओं की कोठड़ी को देखती थी। वहाँ माँ के अतिरिक्त और
किसी की पहुँच नहीं थी। माँ बड़ी सुबह उठकर कमरे को पोतती थी, फिर
पिता पत्थर और धातुओं के बने हुए कई देवताओं को नहलाते थे। शीला
सब कुछ देखती रहती थी। माँ बार-बार उसके मन पर भगवान की महिमा
की तसवीरों की छाप लगाना चाहती थी। लेकिन भगवान के अस्तित्व से
ऊपर उसकी रुच नैवेद्य की ओर रही। भगवान की कोई परवा नहीं थी।

शीला काफी का प्याला ले आई। रवीन्द्र प्याला लेकर हँग, बोला, "शीला, मैं सोच रहा था कि तुम अपनी माँ का वह धार्मिक व्यक्तित्व कैसे भूल गई हो। माँ जी तो आज भी पूजा-पाठ में लवलीन रहती होंगी।"

"वह तो रोज साधुत्रों के ऋातिथ्य में रहती है। ऋपनी पिछली यात्राश्चों के संस्मरण सुनाती है। मैं तो स्वतंत्र हूँ। नास्तिक ठहरी।"

''मां जी कुछ नहीं कहती हैं ?''

"पहले-पहल कहती थी। तब मेरी सादी नहीं हुई थी, फिर जिस दिन मैं विधवा हुई, माँ अपने भगवान के पास फरियाद लेकर गई थी कि यह अन्थें क्यों हुआ है ? आस-पड़ोस की औरतों ने मेरे सारे आभूषण उतार कर काँच की चूड़ियाँ फोड़ डाली थीं।"

"त्ने भगड़ा मचाया होगा।"

"हाँ, मैं उनसे लड़ पड़ी थी। मैंने वे चूड़ियाँ बड़े शौक से पहनी थीं। उनका वह व्यवहार मुक्ते अनुचित लगा। मुक्ते अपने उस वेश पर पहले वड़ी हँसी आई। उनका व्यवहार अनुचित लगा। पहले तो अपने उस वेश पर बड़ी हँसी आई, फिर उन सबका साथ देकर रोने लगी थी। रात को सारा घर निराहार रहा। मुक्ते बड़ी भूख लगी थी। बस मैं रात मर

काजू और पिश्ते चबाकर पेट को समक्राती रही कि कल सुबह बिंद्या खाना मिलेगा। पिताजी एक सप्ताह तक मेरे पास नहीं आए। आगे एक दिन मुक्ते बाग में बुलवाया। वे बहुत सुस्त और चिन्तित लगे। मुक्तसे बोले—तूठीक समक्रती थी शीला। अब मेरी आस्था भगवान और धर्म पर नहीं रह गई है। मैंने तेरे साथ घोखा किया। उनकी जायदाद पर पिता की ममता पिघल गई कि तू चैन से रहेगी।"

"त्ने क्या उत्तर दिया था ?"

"मैंने ! मैंने !! हैं, तुम्हारी काफी का प्याला तो ठंडा हो रहा है। मैं बहुत बात्नी हो गई हूँ। पीलो न ?"

रवीन्द्र काफी पीने लगा। वह सब बातें सुन चुका है। आज अपनी स्मृति को ताजी कर लेने के लिए फिर उन बातों को सुन रहा है; ताकि सब पुरानी घटनाओं की एक नई रूपरेखा हृदपट पर खिंच जाय। शीला उसी कुत्हल के साथ सारी बातें सुना रही थी। वह अपने उस फूटे भाग्य की उपेद्धा सदा के करती आई और आज भी कर रही है। जिस अवसर पर नारी युग-सुग से रोती आई, शीला ने उस वैषव्य के कानून को स्वीकार नहीं किया है। पिता का आदेश पाकर उसका नारित्व फिर खिल उठा, उसमें प्राण आए। अपने सब अपने सब अपने सा गाई। अपना यह आचार उसे अपेद्धित लगा।

"आज कल मैं काफी पीनी सीख गई हूँ।

"तब विज्ञापन करा दिया जाय ?"

"तुमसे श्रीर श्राशा ही क्या करूँ।"

"स्या कहा तुने !"

"तुम भी पुरुष ही हो न! लोगों से कहते होगे कि मैंने एक ऋसहाय लड़की के लिए त्याग किया है। वह लड़की मुक्ते बहुत प्यार करती है। वह मेरी मजबूरी बन गई। ।"

"यह व्याकरण मन के किसी पाप की विश्लेषण लगती है।"

"मेरे मन का पाप ?"

"तो यह श्रीर क्या है ? श्रपनी माँ के संस्कार तूने पाए हैं। तुम एक

विधवा के आचार को भी जानती ही हो। इस एव के बाद तुम्हारे मन को वैधव्य का आँचल ढक चुका है। तुम उस सब को भले ही भूल जाना चाहो। वह केन्द्रीभूत पीड़ा यदा-कदा उबल सकती है। कभी-कभी हृदय की तह में छुपा हुआ नारी का यह विद्रोह अनायास चमक उठता है।"

"तो क्या यह मेरे मन का पाप है ?"

. ''तूने ही न कहा था कि श्रव चूड़ी हो गई हूं। वह बुढ़ापा उछ वैधव्य की चमक के श्रवावा श्रीर क्या है ?''

"मेरा वैधव्य ! तुम क्या कह रहे हो ? मेरे पति के साथ सात भाँवरे हुए थे । सिर्फ दो दिन समुराल में रही हूँ । वस, अपने कथित पति से मेरा हिता ही सम्बन्ध रहा है । उनकी कोई मूर्ति अथवा मुद्रा मेरी स्मृति में नहीं हैं । उनको देवता नहीं मानती हूं । वे साधारण पुरुष थे । एक दिन देह मर गई । केवल नाम के सहारे ही रहना मेरे वश की बात नहीं थी । कहा था पिता जी ने—वेटी, आज फिर समाज की पुरानी धारणाओं का नया मूल्यांकन करना पड़ेगा । जानते हो, तब मेरी उम्र क्या थी ? सोलह साल की । तुम मुक्ते सान्तवना देने आप थे।"

"हाँ शीला, मैं चोर की तरह स्राया था। तुम शादी के बाद एक स्रमूट्य निधि बन गई थी। मैं उस खजाने को देखने चला स्राया। तुम रसोई बना रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा था। बोला था कालू—रवीन्द्र बाबू श्री। है। तुम भिरमक कर, स्राँचल से मुँह छुपा कर बाहर स्राई थी।"

'भैं तुम्हारे उस भौति एकाएक चले ग्राने पर घबरा उठी थी। तुम उदास खड़े थे। मैं वह न सह सकी। चुपचाप रहोई में काम करने चली ग्राई। तुम ग्रासमंजस में बैठक में बैठने चले गए थे। मैंने परदे की ग्राड़ से तुमको पिता जी के साथ बातें करते हुए देखा था। उसी दिन संध्या को पिता जी बोले थे—शीला रवीन्द्र बहुत ग्राच्छा लड़का है। ग्राज मुक्ते वेदान्त की बहुत बातें सुनाता रहा।"

''यदि बातों में दुःख का भाव-तोल करना वेदान्त है, तो मैं समभा ल्रॅंगा कि जीवन का समस्त व्यापार ठट्ठे पर ऋवलम्बित है।'' "लेकिन तुमने मुफे कभी वेदान्त की बातें नहीं बतलाई । मैंने तो अपने अनुभव से ही सब सबक सीखे हैं। तुमको अपना पहला पढ़ा हुआ। पाठ बतला दूँ।"

"वेदान्त का न !"

"हाँ, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। मेरी समुरालवालों ने मेरे ऊपर वैधव्य की समस्त नजीरें लागू करनी आरंभ कर दीं। वे समस्तते थे कि में टह्रू हूँ और वेनमक के व्यापारी। मेरी सास यहाँ आकर आनार-विचार की कई बातें सिखला जाती थी। यही नहीं, एक मारी पेटी भी लाद दी गई। उसने अपने लाड़ले वेटा का एक रंगीग सुन्दर बड़ा बस्ट बनवाकर अपने नौकर के हाथ मेजा। मैं उस दिन घर पर नहीं थी। कालू ने उसे मेरे सोने के कमरे में टाँग दिया। कई दिनों तक मेरी उस पर नजर नहीं पड़ी। जब पिताजी ने उसे देखा तो पूछा—यह कब मंगवाया है शीला ? मैं अचरज में पड़ गई। अपनी अज्ञानता जाहिर की। कालू ने आकर सारी बात सुनाई, तो सास जी के इस सबक पर मुक्ते बड़ी हँसी आई। वह मोह की एक सुन्दर नागफांस थी।"

"शीला ! शीला !!" रवीन्द्र बोला । शीला के हाथ से तो काफी की प्यांली छूट कर जमीन पर गिर, चकनाचूर हो गई थी । रवीन्द्र ने उन दुकड़ों की स्रोर देखा, कहा फिर, "यह क्या कर डाला शीला ?"

"तुम काफी की प्याली के टूट जाने पर इतने घवरा गए रवीन्द्र।
यह तो एक साघारण प्रयोग था। मैंने एक दिन इससे भी वड़ा प्रयोग किया
था। उस वस्ट को चूर-चूर कर डाला। पिताजी बहुत हँसे थे। कालू भयभीत
हो गया था। माँ जी ने समभा कि मैं पागल हो गयी हूँ। अञ्छा उस घटना
को भी बतला दूँ। जिस तरह कमरों में मामूली सामान पड़ा रहता है या
दीवारों पर पुराने कैलेन्डर टँगे रहते हैं, उसी भाँति वह वस्ट भी टँगा रहा।
इस बीच एक दिन संध्या को मैं घूमकर लौट रही थी कि मेंह आ गया। मैं
भीज गई। मुभे इन्फल्यू जा हो गया। मुभे एक सौ पाँच डिगरी बुखार चढ़
अया था। रात को एकाएक में अचैतन्य सी उठी और मेज पर चढ़ कर फोटो

उतार रही थी कि वह मेरे हाथ से छूट गया। उसके चकनाचूर हो जाने की आवाज सुनकर सब लोग कमरे में आए। मैं उसी तरह मेज पर खड़ी थी ख्रीर मेरे चारों आर शीशे के हुकड़े बिखरे पड़े हुए थे।"

''बह तेरा कैंसा खेल था शीला ?''

"खेल ! मैं स्वयं नहीं जानती कि मुक्तमें वह बल कैसे या गया। मैं उस परिस्थिति को धाज तक नहीं समक्त पाई हूं। वह टूट गया, जाने दो। तुम बैठो मैं ब्राई।"

फिर शीला चली गई। रवीन्द्र चुपचाप बैठ रहा। नीचे फर्स पर ट्रटे प्याले के द्वकड़े बिखरे पड़े हुए थे। उसकी समभ में शीला की यह उदार भावना नहीं आई। क्या यह कोई हिसा थी ? इस मखोल की अविश्वास नहीं माना जा सकता है। जिस पति के लिए नारी, गंगा किनारे तथा तीर्थं स्थानों पर पिएड देती है, सिर के बाल कटवा कर नदी में बहा देती है: उसने बैधव्य की उस तपस्या की उदारता कभी नहीं बरती। स्प्रौर युग-युग से नारी के चारों ग्रांर समाज ने जा रेखाएँ खींची हैं, वह उनको मिटा चुकी है। हठात उसे वे ही रेखाएँ याद ग्राईं। लक्ष्मण असहाय सीता के चारों स्रोर रेखाएँ खींच गया था कि वह सुरक्षित रहे। सीता ने वह बन्धन मायावश तोड़ डाला । इसी लिए श्रंत में उसे अपने चरित्र की कसौटी के लिए श्राम-परीचा का भार स्त्रीकार करना पड़ा। नारी का चरित्र सदा से कच्चा माना गया हैं। राम एक दिन श्रपनी सहृदयता भूल गए। सीता की त्याग दिया। सीता ने तो घरती-माता की गोदी में शरण पाई। मिही से बना हुआ शरीर मिही में मिल गया। वह सीता ऐसे ही जमीन से पैदा हुई थी। लेकिन देवता इन्सान तो थे नहीं, उनका समाज ऊँचा था। श्रहिल्या पाषाण वन गई। उसका पाप था, ठीक ही आप मिला । इन्द्र सवल सामाजिक-पुरुष था । नारी-शरीर के सम्पूर्ण शान से देवता जानकार थे। इसीलिए समाज का निर्माण करने वालों ने नारी का सही-सही दरजा बनाया। ब्रह्मा सबके पिता थे। नारी पर उनको भी रहम नहीं आया। मनु महात्मा थे। अपनी पुरुष वाली नजीरें उनकी हैं। भले ही बार-बार नारी के प्रति सहृदयता वरतने वाली उदारता वे

रखते हैं।

शीला के चारों त्रोर खींची हुई रेखाएँ क्या कम कड़ी थीं ? उनमें समाज के सष्टा का सम्पूर्ण विधान लागू था कि वह विधवा है। उसकी हँसी त्रीर खुशी जीवन से श्रलग थी। किर भी उसकी श्रहिल्या वाली सीमा के भीतर स्वतंत्रता समाज दे सकता था। विधाता, भाग्य और पित के बोक्ते के साथ-साथ एक और विशेषण था कि वह पापी और अभागिनी है। पिछले जन्म के पाप, उसके कर्म का फल, इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा।

हवा का एक भारी भोंका आया। अपर से घास के कुछ तिनके उड़ कर नीचे पड़ गए थे। रवीन्द्र ने उधर देखा। एक बड़ा घोसला था। बहुत फैला हुआ। अब मेंह बरसने लग गया। उसे ठएड लगने लगी। उसके शरीर पर कंपकंपी फैली, फिर भो वह बराएडे में उसी भाँति बैठा रहा। वहीं पर जहाँ कि उसे शीला छोड़ गई थी। सोचा फिर कि उस शीला के लिए आज भी उसके मन में भारी लोभ है। वह भले ही दूर रहे, उसका आमंत्रण कभी नहीं दुकरा सकता है। उसमें वह शक्ति नहीं है। वह उसकी सरल बातों पर विश्वास कर लिया करता है। वह अहिल्या और सीता की भाँति एक साधारण नारी ही है। जिसे पुराने 'देवी' कहते थे।

"बाबूजी।" कालू आकर बोला।

''क्या है कालू ?''

"श्राप बहुत दिन में श्राए हैं। कहाँ रहते हो ? क्या करते हो ?"

"नौकरी करता हुँ कालाू।"

''क्या तनखा मिलती है ?"

"यही दो सौ।"

"तब बाबूजी अब शीला बीबी को साथ ले जाओ। यहाँ उसका मन नहीं लगता है। मैं देखता हूँ कि वह बहुत उदास रहती है। एक दिन नाशपाती के पेड़ के नीचे खड़ी होकर चुपचाप रो रही थी। आप साथ ले जावें। कब जावेंगे आप ? कितनी छुटी है ?"

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>त्रागले हफ्ते।"

"मैं कल बीबी से छुट्टी माँग कर घर चला जाऊँगा। तीन साल से नहीं गया हूँ। चार दिन में लौटूँगा, फिर श्रापके साथ जा सकता हूँ। सारी उम्र इस घर में कट गई। श्रव जो बाकी है वह श्राप लोगों के खिदमत में कट जावेगी।"

रवीन्द्र इस प्रस्ताव पर सहम गया | क्या यह संभव है ? शीला बात को स्वीकार करेगी ! लेकिन वह स्वयं शीला से कुछ नहीं कह सकता है | उसे पुरुष वाले अधिकार से दवाना नहीं चाहता है | अपने स्वार्थ के लिए शीला की हत्या नहीं करेगा | वह शीला को स्वयं खड़ा होने देगा | चाहता है कि वह एक विशाल नारी-रूप का सही स्वरूप ले ले | वह वेड़ियाँ नहीं डालेगा | रुकावट नहीं लावेगा | कालू तो खड़ा ही था | उससे पूछा, 'कैलाश कहाँ है ?''

''सो गया बाबू जी।"

'हूँ' कर वह चुप हो गया। वह कालू की बात! क्या यह संभव है ? शीला तो बार-बार कहती रही कि वह निर्वल है। ऐसे प्रस्ताव न किया करो! श्राज भी यही कहेगी।

"कालू !" शीला श्राकर बोली, "गपशप शुरू कर दी। तुमे तो खाने को बुलाने के लिए भेजा था।"

रवीन्द्र उठा । दोनों डाइनिंग रूप में पहुँचे । श्रव वह चुपचाप खाना खा रहा था । शीला खड़ी थी । रवीन्द्र ने पूछा, "श्रीर तुम शीला !"

''मुके भूख नहीं है।''

''योड़ा खाले।''

"तबीयत ठीक नहीं है।"

''क्या हो गया है ?"

''सिर दर्द लगा रहता है, फिर कभी कुछ, कभी कुछ।"

"किसका इलाज हो रहा है ?"

"पापा के दोस्त एक रिटायर्ड 'खिविल सर्जन' हैं। उनके नुस्खे इस्तमाल कर रही हूँ। फायदा नहीं होता है। वक्त पर बिल चुका दिया करती हूँ इसी लिए वे मुभापर बहुत मेहरवान हैं।"

अब रवीन्द्र सीला को सही पहचान सका । वह दंग रह गया । सब परिस्थिति साफ दीख पड़ी । वह बीमार रहती है । सिर दर्द और साथ में कुछ न कुछ और रोग । अब वह उस मरीज को अपने हाथ में लेकर सुचार रूप से इलाज करावेगा । यह व्यवस्था आवश्यक लगी । वह तो सच ही बड़ी दुबली पड़ गई हैं । मुख पर चमक नहीं है, पीलापन है । वह उमे अपने साथ ले जावेगा ।

"तरकारी और ले लो १"

"नहीं-नहीं।"

"वहाँ का क्या हाल है ?"

''मेरा न !"

''कैसे रहते हो। कौन-कौन दोस्त हैं ?"

"कोई नहीं शीला। मैंने दुनिया भर से दोस्ती करनी कय सीखो है। वह ऋादत नहीं हैं और तुम !"

"मैं!" शीला हॅस पड़ी। कहा फिर, "यहाँ सदा से अकेली रही हूँ, बिहन-भाई नहीं थे। स्कूल में भी किसी को अपनी संगनी नहीं बना सकी। बचपन में मोहल्ले के बच्चों के साथ किसी गिरोह में नहीं खेल सकी। उधर ध्यान नहीं गया। अब इस बंगले में रहती हूँ, आसपास दूर तक कोई बंगला नहीं है। निर्जन स्थान है।"

"लेकिन शीला इस प्रकार दुनिया से दूर भाग कर रहना हितकर नहीं होता है। हर एक व्यक्ति अपनी डफड़ी ख्रीर अपने राग में मस्त रहे तो समाज के लिए यह कल्यास्थानारी भावना नहीं होगी।"

"तुमने ठीक कहा है। मुक्ते याद है। एक ग्रान्दोलन उठा था। पिछला महायुद्ध समाप्त हो गया था। उसके अवशेष की चर्चा मात्र रह गई थी। तभी कान्ति की एक लहर ग्राई थी। मैं तब बहुत छोटी थी। ग्राठ साल की। मुक्ते इतना याद है कि पिताजी शहर की श्रमन-सभा के सिक्रेटरी थे। उन दिनों हमारे घर पर बहुत लोग श्राया करते थे। ग्रमन-सभा का काम आन्दोलन को दवाने की चेष्टा करना था। मैं उन दिनों कई पैम्कलेट पढ़ा करती थी। आज उस सब की याद करके बड़ी हँसी आती है।"

"वह आन्दोलन असफल हो गया था शीला । उसके पीछे जनता की पूरी-पूरी शक्ति नहीं थी । इसके बाद फिर दूसरा आन्दोलन चला था । उसे तो याद होगा। उन दिनों शहरों में रहने वाले पढ़ें लिखे नौजवानों ने कान्तिकारी-दल बनाने की ठहरा कर भारतमाता को स्वतंत्रता का हार पहनाना चाहा था।"

"हाँ, वह सब याद है। लेकिन में उन दिनों जीवन को अपने मन के भीतर समेट रही थी और एक दिन देखा था कि तुमने अपने पुराने विदेशी कपड़ों को साँप की केंचुलों की भाँति उतार कर फेंक दिया था। तुम खादी के सूट में आए थे। मुक्ते तुम्हारी खादी का टोपी को देखकर बड़ी हँसी आई थी। यह जानना चाहती थी कि तुम्हारे 'फेल्ट हैंट' का क्या हुआ। तभी तुमने सुनाया कि उनकी होली जलाई गई है। तुम्हारे उस व्यवहार का सुनकर पिता जी बहुत अपसन्न हुए। वे उन दिनों शहर में 'शान्ति-सभा' स्थापित करने के चकर में थे। सब लोगों को पूर्ण विश्वास था कि वे नाइट' बन जावेंगे।"

''शीला उस सब को इतिहास ने अपने में समा लिया है। उन घटनाओं के आधार पर क्या नहीं हुआ है ? तुम्हारा जीवन पिता के 'नाहट' होने की आकांचा के उत्पर उठ गया। समाज की एक भारी आंधी ने तुम्हारे पिता के विचार बदल दिए। पुराने संस्कार के बन्धन ढीले पड़ गए। नया सुग अपना प्रभाव लाने में नहीं चूका, और तुम्हारे पिता उसमें बहे। त् इसके लिए जिम्मेवार थी।''

"मैं ! श्राप क्या कह रहे हैं ? मैं कुछ नहीं जानती हूँ । मुक्ते तो उन दिनों बहुत स्ता-स्ता लगता था। रोज समाचार-पत्रों में किसी न किसी पड़यंत्र की चर्चा रहती थी। कभी देखती थी कि शहर में लोगों का जलूस जय-जय के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। गोलियाँ चलने की बातें भी सुनी। उन दिनों कुछ क्रान्तिकारियों को फाँसी हुई थी। मेरे मन पर इसका भारी असर हुआ। मैं रोज पिता जी के पास बैठ कर लोगों की गपशप सुना करती थी। मैं अनसर उनके साथ किमश्नर साहब के बँगले पर जाती थी। उनकी मेम मुक्ते बहुत प्यार करती थी। मेरा मन व्याकुल रहता था। उस अज्ञात पित पर दया आती थी कि वह क्यों मर गया। मैं उससे कई बातें पूछ लेना चाहती थी।"

शीला एकाएक चुप हो गई। रवीन्द्र उठ गया था। वह जल्दी से बोली, "कुछ श्रौर खालो। नाशपाती का मुर्ब्या कल ही बनाया है। तुमको ठीक तरह नहीं खिला पाई हूं। वही बातें! बातें!! क्या करूँ इतने दिनों तक किसी से बातें नहीं की हैं। वह सब मन में जमा थीं। तुमसे न कहूँगी तो किससे कहूँगी।"

रवीन्द्र चुपचाप बैठ गया । उसने मुरब्बे का एक हुकड़ा ले लिया । कुछ देर तक उसी भाँति बैठा रहा । शीला हर एक बात में अनुरोध किया करती है। अपनत्व को ऊपर उठाती है। कोई अहसान नहीं बरतती है। शीला खड़ी ही रही। रवीन्द्र ने चाहा कि कह दे, तुम बैठ क्यों नहीं जाती हो शीला। कब से तो खड़ी हो। लेकिन वह चुप रहा। शीला ने तो स्वयं पूछा, "दूध तो पीते होंगे ?"

"नहीं।""

"तो कालू से कह आयूँ।" कह कर शीला चली गई।

रवीन्द्र ने हाथ घो लिए। अपने कमरे में पहुँच गया। आरामकुर्सी पर लघरा, कमरे में चारों ओर सुन्दर-सुन्दर तैल चित्र टंगे हुए थे। उसका ध्यान एक चित्र पर पड़ा। एक युवती गितार से खेल रही थी, आतसखाने में दो-तीन स्टैच्यू थीं। एक कोने में आलमारी पर सुन्दर जिल्द लगी पुस्तकें संवार कर घरी हुई थीं। वह आँखें मूँद कर कुछ सोचने लगा। अब शीला की आहट पाकर आँखें खोली। वह पान लाई थी। वह खुपचापपान चवाने लगा। शीला खड़ी ही थी। वह बोली, "बैठ जा शीला।"

शीला बैठ गई। पूछा रवीन्द्र ने, "त्ने कुछ नहीं खाया।" "दूघ पी लूँगी।" "तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है शीला । तुभे परवा के साथ रहना चाहिए।"

शीला हँस पड़ी। कहाँ, "दवा खाती हूँ और क्या हलाज कहूँ। अपनी देखभाल तो खुद नहीं होती है।"

"यह मैं जानता हूँ शीला। मुक्ते अब मालूम हुआ कि तुम अपने शरीर को इस भौति घुला कर मिटा रही हो।"

"यह तो तुम्हारा भ्रम है। मैं अच्छी रहती हूँ। हाँ, क्या कह रही थी मैं ?"

> "शीला पहिले दूघ पीले। बातें तो लगी रहती है।" "कालू ले आवेगा।"

"इमारी बातें कभी समाप्त नहीं हो पाएँगी । मैं कई सवाल सोच कर आया था । लेकिन याद नहीं पड़ते हैं । तूक्या कह रही थी ?''

"में न! यही कि एक दिन स्कूली जलसे में गई थी। उस दिन किमिश्नर साहब की लेडी नहीं श्रा सकी थी। मैंने ही इनाम बाँटे थे। वहाँ मुक्ते निकपमा मिली थी। वह मुक्ते देखते ही श्रचरज में पड़ गई। मुक्ति बोली, वह जो प्रेम-पत्रों वाला खेल था समाप्त हो गया। मैंने माबुकता में श्राकर एक गलत व्यक्ति से शादी करली थी। मैं निरूपमा को श्रपने घर ले श्राई। वह यूनीविसिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। उसका एक लड़के से प्रेम हो गया था। वह रोज उसे प्रेम-पत्र लिखती थी। उसके उन पत्रों की दुनिया में दो साल काटे थे। शादी के बाद क्ताइं रहा। अब दोनों श्रलग-श्रलग रहते हैं। एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। निरूपमा बार-बार कहती थी कि पुरुष का विश्वास न करना, वह बहुत स्वार्थी होता है।"

"शीला, निरूपमा ठीक कहती थी!" कहकर रवीन्द्र खिलखिलाया। बोला फिर, "इसीलिए तुमने मुभ्ते प्रेम-पत्र नहीं लिखे न! लेकिन इस जीवन में तूने श्रिधक पत्र ही कब लिखे। जो लिखे थे, वे बचपन वाली बात भर रह गथे हैं। आगे त् बहुत समभ्रदार हो गई थी।"

"तुम बुरा मान गए। मैं कोई नजीर थोड़े ही पेश कर रही हूँ। मैंने

निरुपमा को समभाया था कि पुरुष में कुछ स्वामाविक कमजोरियाँ होती हैं। उसका तर्क सब पर लागू नहीं होता है वह सत्य नहीं है। लेकिन वह नहीं मानी। उसने सुभ्ते अठारह पत्र दिखलाए। वे अलग-श्रलग व्यक्तियों के लिखे हुए थे। सब में ही प्रेम की दुहाई थी। हर एक ने साधारण पहचान के बाद वह अस्त्र फेंका था। सब को इस बात की जानकारी थी कि वह पित से अलग रहती है।

''मुभ्ते तो निरुपमा पर ईर्षा होती है कि उसके चारों श्रोर श्रठारह पागल प्रेमी मंडराते रहे हैं।''

"खुप रहो तुम। मैं उस दिन रात भर परेशान रही। सुबह तुम आए ये। तुमसे कुछ पूछना चाहकर भी नहीं पूछ सकी। कहना चाहती थी कि तुम सुभो प्रेम-पत्र लिखा करो। मैं उनका उत्तर जरूर दूँगी। तुम लिखा करो बस। लिखा करो कि मैं तुम्हारी कविता हूँ।" शीला गदगद हो उठी। उसकी आखें डबड गईं।

"शीला ! शीला !!" श्रव रवीन्द्र संभल गया । उसने शीला का श्रींचल उठाकर, उसकी श्राखें पोंछु डालीं।

शीला चौंकी, अन बोला रवीन्द्र, "यह तुम्हारा कैसा दुःख है १"

''दुःख ! नहीं-नहीं, मैं श्राजकल पागल हो गई हूँ । तुमको वह कहानी याद है।''

"कौन सी १"

''लाल फूल की! उस पागल युवक का गुलाब के फूल के लिए प्रेम। वह अपनी तृष्णा बुक्ताने के लिए पागल-खाने की इमारत की दूसरी मंजिल से कूद पड़ा था। फूल को तोड़ कर, छाती से लगा, मर गया।"

"शीला, तुम समाज को एक व्यक्ति से क्यों तोल लेती हो। तुम, निरुपमा अथवा मैं तो समाज की भारी भीड़ के एक, दो, तीन व्यक्ति ही हैं। यदि सामाजिक-व्यवस्था सुभर जाय तो निरुपमा का प्रश्न हल हो जायगा।

"लेकिन कभी-कभी सुके बहुत दुःख होता है। उन दिनों मन अनमना रहता था। तीन क्रान्तिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। उसका भारी असर मेरे मन पर पड़ा। मैंने पिताजी को धमकी दी कि वे नौकरी छोड़ दें। वे मेरी वातों पर हँस पड़े थे। तुम न ब्रा जाते, तो ब्रानर्थ हो जाता।"

'शिला, मैं तो अचानक पहुँच गया था। तुम्हारे दुःख भरे आँचल का आसरा नहीं लेना चाहता था। तेरी भावकता की बात समफ कर दूर रहना चाहता था। यदि तेरे पिताजी ने तार नहीं मेजा होता, तो संभवतः नहीं आता। यह तेरी धमकी व्यर्थ नहीं गई। जिस समाज ने अपने कटांर हथियार से तुम्में विधवा घोषित किया, उसकी भारी चोट उनके दिल पर लग चुकी थी। उनका ख्याल था कि मैं आकर वातावरण को संभाल लूँगा। इसीके लिये सुम्में आमंत्रित किया था। क्या तू उसके बाद का पूरा हाल नहीं जानती है?''

"पिता जी ने इस्तीफा दे दिया। इस बात से सब को श्राश्चर्य हुआ। जिस 'नाइटहुड' के लिए वे रात-दिन के जैन रहा करते थे, उसे बिक्कुल विसार दिया। में उस दिन रात-भर हँसती रही। न जाने मुफे क्यों बहुत खुशी हुई थी। श्रीर उस पागलपन में तुमने चुपके श्राकर नव-निर्माण की भावना मेरे हृदय में भर दी। तुमने मेरे हृदय के उजड़े हुए घोसले के तिनकों को बटोर कर, नया घोसला बनाया। रात भर मेंह बरस्ता रहा। हवा के फोंकों के बीच में श्राजीव किलकारियां सुनती रही। उस दिन विताजी एक श्राजीब नक्शा बना रहे थे। मैंने पिता जी से पूछा था—यह क्या है ? वे चुपके बोले, 'श्राज तक मैंने मिट्टी-पत्थर की इमारतें बनाकर लोगों को श्राश्रय दिया; श्रम श्राज समाज की श्रस्वस्थ धारणाश्रों को लेकर एक नए स्वस्थ समाज की नीव डाल रहा हैं।'

"मैंने देखा था कि पिता जी के बाल सुफेद पड़ गए हैं। वे सुफे बहुत खूढ़े श्रीर बीमार लगे। मैंने कहा, 'पिताजी श्रापकी तिबयत ठींक नहीं लगती है। श्राव श्राप सो जाँय।'

'नहीं शीला, बेटी तूजा अब। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरा आस्तिक मन आज भी भगवान पर विश्वास करता है। आज दिन भर रवीन्द्र ने अपनी नास्तिक बातें सुभे सुनाई । भाग्य की दीवीरों पर जीवन की इसारत न बनाने के लिए स्रागाह किया। लेकिन मेरे तो वही पुराने संस्कार हैं, मैं उनको भूठा नहीं मानूँगा। रवीन्द्र कहाँ है, जा बेटी, जा जा! तू खड़ी क्यों है।

"पिताजी स्राप सो जांय, त्रापका स्वास्य.....। बड़ी ठंड पड़ रही है, काफी का प्याला बना लावूं।"

'काल्यू से कह दे। वह ले आवेगा।'

"मैं काफी का प्याला बनाकर ले आई थी, पिताजी मत्स्य-पुराण पढ़ रहे थे। मेज पर गीता की जिल्दें पड़ी हुई थीं। उनके माथे पर रोली की रेखा, चमक रही थी। पिताजी चुपचाप काफी पीते रहे। जब पी चुके तो बोले, 'तू अब जा।'

'तुम सो जास्रो पापा।'

. ''वे उठे श्रौर पलङ्क पर लेट गए। मैंने ऊनी चादर उढ़ा दी। रोशनी गुल करने को थी कि वे एकाएक उठ खड़े हुए। बोले, 'पिता हूँ, चल बेटी तुक्ते छोड़ श्राऊँ। कन्या दान वाले संस्कार श्राज भी नहीं भुला सका हूँ।'

"मैं अवाक पिताजी को देखती रह गई, बोली—'पिताजी आप लेट जाँय, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।"

"उनको सुलाकर चुपचाप चली ग्राई थी। मैं न जानती थी कि पिता-जी में ऐसा परिवर्तन हो सकता है। लौटकर चुपचाप बाहर दालान में खड़ी हुई। वरफ गिरनी शुरू हो गई थी। मैं बड़ी देर तक उस खेल को देखती रही। ऊपर छत से लगे हुए बड़े घोसले की ग्रोर देखा। वहाँ चिड़िया के बच्चों की चूं-चूं-चूं हो रही थी; पर ग्राज वहाँ सूना है। वे ग्राज चली गई हैं। तब उन बच्चों की चूँ-चूँ-चूँ ने मेरे मन के सुने कोने को भर लिया था। मैं ग्रवाक खड़ी ही थी कि तुमने ग्राकर पुकारा,—शीला! ग्रीर मुफ्ते संभाल लिया था।"

शीला यह सब कह कर चुप हो गईं। कुछ देर के बाद बोली, ''मैंने इस बया के घोसले को बचपन से देखा है। संध्या को प्रति दिन के उड़ती हुई, दूर क्षीत्रिज में त्रोभल हो जाती थीं। उनका खेल मुभे बहुत भाता था।"

"ग्रब तेरी सेहत भली नहीं है शीला। तुभे साथ ले चलूँगा। कालू ने यही सलाह दी है।"

"मुक्ते !"

"हाँ तुमे ही शीला ! ग्रब मैं तुमे ग्रकेले नहीं छोड़ सकता हूँ ;"
"तब ले चलना सुमो; लेकिन नहीं नहीं! मैं यहीं रहना चाहती हूँ।

कैलाश है ही। साथ हो जाता है।"

"यह भूठ बात है।"

"भूढ ही सही, पर सच मान लेती हूँ। मालूम है कि मैंने तुमको क्यों बुलाया है ?"

"श्रपने को घोखा देने के लिए।"

''नहीं, नहीं, तुमको विछले कई सालों से बुलाना चाहती थी। वह दीवार के कोने पर छत से लगा हुम्रा जो बया का घोसला है न, उसमें से सब चिड़ियाँ एक-एक कर भाग गई। श्रव वह खाली है। जब मैंने यह देखा तो बिछले छै साल पर विचार किया। पाया कि मेरे मन का घोसला भी सूना हो गया है। समाज में जिस निर्माख की मावना को लेकर हम उठे थे, उसके ऊपर मेरा अपना अनुचित लोभ बढ़ गया था। मुक्ते अपना, इस प्रकार एकान्त में रहना बुरा लगा। ग्रीर निरूपमा की चिट्ठी आई थी। अपने एक प्रेमी से उसका बच्चा हुम्रा था। वह स्कूल की नौकरी से निकाल दी गई। समाज ने उसे चुमा नहीं किया। उसे आज अनाचारिखी कहता है। उनकी हिंध में यह एक भारी अपराध था।"

"तिरूपमा अब कहाँ है ?"

''अपने प्रेमी के पास, जो कि एक सही पुरुष है। वह कुरूप है। उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। काला रंग भी है। मैंने उसे देखा है।"

"कड़ी रहते हैं वे १"

"निरूपमा एक दिन उसके साथ हमारे यहाँ आई थी। बोली—उसने अपने जीवन के बिखरे तिनकों को बटोर कर नया घोसला बनाया है। यह भी कहा कि वह गेरे दिखलाए हुए रास्ते पर चल रही है। सुफे समकाने लगी

कि मैं अपनी भावकता के कारण सही राह से हटती जा रही हूँ। इसीलिए मैं अपने में ही रहना चाहती हूँ। मेरे इस एकाकीपन पर उसने मेरी मखोल उड़ाई। कहा कि यह तुम्हारे प्रति अनुचित व्यवहार है। चेतायनी दी कि पुरुष स्वभावतः उच्छुह्वल आदि काल से रहा है। वह आसानी से खोया जा सकता है।"

"ठींक वात कही थी निरूपमा ने ! श्रवसर मैं सोचता था कि मेरा एक छोटा सा परिवार होता । तुक्ते नहीं लिखा । श्रकारण तुक्त पर 'हावी' नहीं होना चाहता था ।"

'सुनो तुम! कहती थी निरूपमा कि अपनी टूटी भावनाओं, समाज की सड़ी-गली शृंखलाओं और इन्सान की कमजोरी—इनकी देरी में से उसने स्वस्थ तिनके बीन लिए। उसी से नया जीवन चलाने लगी। उसने समाज के क्रोध की परवा नहीं की। कुछ प्रथाएँ सदियों से चल पड़ी हैं। आज उनको फिर भी लागू किया जाता है। शकुंतला को आप का आअय मिला। लेकिन पुरुष ने दुष्यन्त को अनाचारी कहना अपना अपमान समका।"

शीला चुप हो गईं। रवीन्द्र ने बात का समाधान किया, "शोला तू एक दिन अपनी भारतीय-संस्कृति पर गर्व करती थी। हमार उस महान अतीत से दुनिया ने बहुत कुछ सीला है। उस अतीत की प्रगति रक गईं। हमारी संस्कृति का बल कमजोर पड़ गया। चार बौद्धिक आचारों के बुद्धिवाद से सबका कस्याण नहीं होता है। जाति को हर एक पहलू से शकिशाली बनना चाहिए। धमें की वे पुरानी धारणाएँ युग-युग से चली आईं। लेकिन समाज का ढाँचा बदल गया, और वे धारणाएँ तो किसी विशाल पुरानी इमारत की भाँति खर्डहरों में खड़ी रहीं। निरूपमा हो चाहे तुम अथवा कोई अन्य नारी, उनकी शक्ति का सही उपयोग समाज में होना ही चाहिए। मानव की शक्ति का उपयोग समाज के लिए कल्याणकारी होता है।"

"ज़ुप रहो रवीन्द्र! तुम यह सब बार-बार दुहरा जुके हो। लेकिन मेरे मन में जो एक भय संस्कारों के साथ आ गया, उसे आसानी से नहीं भूल पाती हूँ। मैंने अक्सर उनके कारण कड़ी-कड़ी चोटें खाई हैं। गन को कितना ही विश्वास दिलाऊँ। तुमसे भगड़ने की शक्ति तक बाकी नहीं वची हुई है।"

"लेकिन शीला, तूने बौद्धमत की नजीर आगो की थी। वह मेरे लिए नया सबक है। सुभी वह जानकर प्रसन्नता हुई कि उस सबके लिए तेरे मन में भारी विद्रोह है। बुद्ध ने 'निर्वाण' प्राप्त करने के लिए समाज और जनता का आश्रय नहीं लिया। वह भी पुराने तपस्वी की पुरानी पिटी लकीर पर चले और एक दिन एकान्त में उनकी एकाएक नई रोशनी का ज्ञान हुआ। सदा से ही बुद्धिवादियों को अपने मस्तिष्क का अधिक भरोसा रहा है। समाज के भीतर न रह कर, उनको समाज से दूर रहकर उसकी बातों पर विनार करना हितकर लगा। यह गलत कसीटी थी।"

"जाने दो वह बात । लेकिन यह सामाजिक आचार, जिस पर कि मैं रोज तीखे व्यंग सुनती हूँ । सब कुछ चुपके सहती हूँ ।"

"यह मध्यवर्गीय-समाज की अपनी कमजोरियों की विकृत अवस्था की बोलियाँ हैं। पूँजीवाद ने भी नारी को 'अप्सरा' माना। युग-युग से यह पद उसे मिला था। वह एक वर्ग के कय-विकय की वस्तु आसानी से वन गई। प्रगति के लिए यह भारी इकावट थी। अपने उस व्यभिचार को भला वे अनाचार क्यों मानते! नारी अपनी बुद्धि से धर्म के हौ व्वे को बाहर नहीं फैंक सकी, और पटरानियों वाला दर्जा है। हरम की रौनक उनको बढ़ानी पड़ी। नारी-एक वर्ग को व्यभिचार का साधन मान लिया गया। वह पुरुष का लोभ था। किसी कुमारी को स्वस्थ प्रेम की आज्ञा नहीं दी गई, उसका मानुस्व स्वीकार नहीं किया गया, विधवा के छुपै व्यभिचार में समाज के सुखिए भाग लेते हैं; नारी के चरित्र की आलोचना के लिए, आचार आर्थिक, नैतिक-व्यापार आदि बरतना आरंभ हो गया।''

टन, टन, टन, न न न; ग्यारह बज गए शीला उठी और बोली, "बड़ी रात हो आई, सो जाओ अब।"

शीला चली गई। रवीन्द्र बड़ी देर तक चुपचाप इस सारे व्यापार पर सोचता रहा। शीला है, केलाश है और वह भी है। शीला आज साधारण उत्तर पाकर बात मान लिया करती है।

रवीन्द्र उसी भौति त्राराम कुर्सी पर लेटा हुन्ना रहा। त्राव उसने ऋषें मूँद ली। नींद त्रा गई थी।

\*कुछ देर के बाद शीला आई। रवीन्द्र को सोया देख कर मुस्कराई। इल्के पुकारा, ''रवीन्द्र!''

रवीन्द्र नहीं उठा। उसे हिलाते हुए कहा "रवीन्द्र!"

रवीन्द्र ने त्राखें मल कर खोली स्त्रीर श्रपनी बाहें शीला के गले पर डाल दीं। शीला उसी भौति स्थिर खड़ी रही, कुछ देर के बाद चैतन्य होकर बोली, "तुम सो गए थे।"

"हाँ शीला। एक बात कह दूं। अब तुभी साथ चलना पड़ेगा। यहाँ इस भौति..।"

> "मैं नहीं जा सकूँगी। यहाँ छोड़ने को मन नहीं करता है।" "चलना पड़ेगा शीला! मैं कहता हूँ कि तुम चलोगी।" "तुम कहते हो १"

"हौं।"

शीला स्तब्ध रह गई। रवीन्द्र कहता रहा, ''श्राज दिन भर तुम्हारी दलीलें सुनता रहा हूँ। उन सब को समभ-बूभ कर ही यह निर्णय किया है। तूइसे स्वीकार करले।"

शीला तो बोली, ''सो जास्रो स्रव''; ऋपने को छुड़ा लिया चुपचाप दरवाजा ढक कर बाहर जाने को थी कि बोला रवीन्द्र, "शीला ?''

"क्या है ?" वह खड़ी हो गई।

"क्या कहा था। निरूपमा ने ?"

"निरूपमा ने ।"

"हाँ उसी ने ! लौट जा । मैं श्राज तुफे फिर खो देना नहीं चाहता हूँ । इन पाँच सालों में जितना खो चुका हूँ, वह बहुत है । श्राज न श्राता तो संभवतः : अब तुफे श्रलग नहीं रहने दूँगा।"

ग्रीर शीला चुपचाप लौट आई। उसकी पलके भीगी हुई थीं। वह

## रवीन्द्र की बात की श्रवशा नहीं कर सकी।

बड़ी सुबह शीला की नींद टूटी | उसकी आखें सूज गई थीं | आकाश साफ था | दूर पहाड़ों की वर्फीली चोटियों पर लाली फैली हुई थी | वह खिड़की से बाहर देखती रह गई | नीचे ढलुआ पहाड़ी खेतों पर गेहूं की हरियाली थी | उसकी दृष्टि घने देवदाफ के पेड़ों को नहीं बेघ सकी | सम्पूर्ण वातावरण प्राणदीन लगा | नागिन सी सुड़ी पी० डब्लू० डी० की सड़क नीचे घाटी की श्रोर बढ़ गई थी | बस्ती के फैलाव में कुछ सरकारी अर्द्ध-सरकारी इमारतों की लाल टिन वाली छतों पर पोटीन के घब्बे चमक उठते थे |

शीला ने रवीन्द्र की श्रोर देखा। वह चुपचाप सोया हुश्रा था। वह बाहर निकली। देखा कि रात के भारी तूफान से 'बया के घोसले' के तिनके इधर-उधर बिखरे पड़े हुए हैं। उसने कुछ तिनके उठा लिए। उनको हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। उसकी हृष्टि सामने पड़ी। एक चिड़िया का जोड़ा तिनके चोंच से उठाने में लगा हुश्रा था।

तभी किसी ने पुकारा "शीला, शीला ?" वह रवीनद्र था । शीला के चेहरे पर मुस्कराहट फैल गई। वर्तमान भीषण महायुद्ध ने सारे संसार का त्रस्त कर दिया है। सम्प्रति कोई भी ऐसा चेतन प्राणा न होगा, जिसके हृद्य में इस् विनाशकारी युद्ध का त्रातङ्क व्याप्त न हो। भारतभूमि किसी न किसी रूप में उसकी लपटों से यद्यपि त्रभी तक बची रही है, फिर भी विगत् आगस्त श्रान्दोलन, बंगाल श्रीर श्रासाम पर जापानी विभानों के श्राक्रमण श्रीर बंगाल की भीषण भुखमरों में सामान्य जनता के हृद्य के शान्ति श्रीर धैर्य का निर्मूलन कर दिया है। प्रतिदिन नये-नये विचार एवं विकल्प उसके मन, मस्तिष्क एवं कार्यों को प्रभावित करते रहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने कुछ ऐसे ही चित्रों के यथार श्रांकन किये हैं। दूटते हुए मध्यवर्ग का ऐसा सुन्दर चित्रण कम देखने को मिलेगा।

